### शोकोदुगार

इस पुस्तक के मृल लेखक मेरे पृज्य पिता जी श्री राकरलाल ढाह्या भाई ने 'पूज्यपाट मुनिराज श्री विद्याविजय जी को प्रेरणा से इसका हिन्दी श्रतुवाद कराना श्रीर छपत्राने का निर्णय किया, पम्बई में यह कार्य होना चठिन था इसलिय न्वर्गस्य गुरुदेव श्राचार्य श्री वित्तय बल्लम सूरीश्वर जी महाराज की श्रतुमति से यह कार्य सम्पन्न करने के लिये पूज्यपार मुनिरान श्री वित्याविजय जी को ही प्रार्थना की श्रीर उन्होंन मेर पिताजी की प्रार्थना को स्वीकार किया। काम प्रारम्भ हुन्ना और अकस्मान् मेरे पिता जी का स्वर्गवास हुआ। मेरे शिर् पर चिन्ता का पढाड टूट पडा स्थभी मेरा दिल दुख हलका ही न हो पाया था कि एकाएक पूर्य पाद गुरुवेव श्री विनय बल्लभ सूरीश्वर नी महारान भी स्वर्गनासी हुये अब मेरे दु ए का वर्णन मे क्या पर सकता हूँ अप तो गुरदेव के शिल्यों और मेरे पिताजी के मित्रों एवं श्रीमान सेठ सीमचन्द भाई छेडा चादि से मेरी यही प्रार्थना है कि ने इस पुग्तक सम्बन्धी मेरे पिताली की भावना को पूरी कराने का कष्ट गरें और मेरी चिन्ता हलकी करें।

मनुभाई शङ्करलाल कापडीया

केशरी युगवीर जैनाचार्यश्री 100८ श्रीमद् विजयवलुभस्रीस्वरजी महाराज के पद्रधर था. श्री विजय समद्रस्रिजी तथा गणिवर श्री जनक विजयजी के सद्वयदेशसे श्री हरजी जैन शाळा तरफसे मेट. जामनगर (सीराप्ट)

बद्यानतिमिर तर्गा, फलिकाल कल्पतर, भारत दिवाकर, पंजाब

भावार्थ-जन्मान्य पहलों के हस्तिविधान को दूर करने वाले, समस्त

नयों के द्वारा प्रकाशित, विरोधों का मयन करने वाले उत्कृष्ट जैन मिद्धात

के जीवन भूत, एक पत्त रहित 'स्याद्वाद' को मैं नमस्कार करता है।

परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्थ सिन्धुर विधानं । सकलनयविल सितानां विरोधमथनं नमाम्यने कान्तम ॥

पुरुपार्थ सिध्ध्यपाय श्रीमद् अमृतचन्द्र सृरि,

# कालिकल्पतरु

# [ लेखक--शङ्करलाल डाह्याभाई कावडीया वम्बई ]

"यदा यदाहि धर्मस्य म्लानिर्भवति भारत 😁 '

जन जय धर्म की ग्लानि होती है, ममुख्यों के उपर दुःख के वादल यिर त्याते हैं, तन तब किसी महापुरूप का जन्म होता है। गीता का यह सुन सप्रसिद्ध है।

जैन समाज क सक्ल आवक-श्राविष। क्षेत्र जन दुन्य की परस्परा के अन्तर्गत हुआ, तन उनके आस् पाइने ने लिये, उनके दुन्य में हिस्सा बंदाने के लिये ही अपने पंजाब केसरी' का जन्म हुआ आ बृद्धिमा कहा जाय तो भी कोई अतिश्योक्ति न

होंगी। उनके द्वारा पंजाब में किये गये ममानोद्वार के श्वनाखित कार्यों तथा सम्बर्ध में तिये गये कार्यों को देखने पर इस कथन की यथार्थता की प्रतीति होती है। वम्बई में किये गये सामाजिक प्रगति के कार्यों का सिंहायलीक्त करने के बाद यह कहे विना

पूज्य भी ने शुवाबस्था में तो श्रथम परिश्रम द्वारा समाज सेवा तथा शासन श्रमिष्टद्धि के श्रमेक वर्षि क्यि ही हैं, पर इस दुद्धावस्था में भी जबकि उनकी शारीरिक स्थित कमजोर् हो गई

दुद्धत्वस्था म भा जवाक उनकी शासिरिक स्थिति कमजोर हो गई है, ये दिन रात तल्लीन होकर प्रयास करते हैं, यह देन कर क्सिर्या व्याप्य में हर्ष ने काम्यून व्या जाते होंगे। किसी भी धर्म को किसी प्रकार की भी चित पहुँचाये िना जैन तथा जैनेतरों की हजारों मानव मेविनी के बीच जाहिर व्याख्यान द्वारा जैन धर्म को विश्वधर्म छहरा कर उसके गौरव में शृद्धि करना ही समाज तथा विश्वधर्म के साथ साथ उनके झान- तिग्वस्त को प्रसाशित करता है। इसी लिये बम्बई के आजाद मैदान में वहाँ के मेबर (नगरपति) श्रीमान गणपिहाद्धर को यह कहना पड़ा कि "राजकीय क्षेत्र में जिस प्रकार 'ब्रह्मभ' अवतीर्ण द्वुए धर्मक्षेत्र में उसी तरह विजयवहाम सूरिजी का जन्म हुआ" पूज्य श्री की महत्ता का झान कराने के लिये ये शब्द ही पर्याप हैं।

भगवान सहावीर स्वामी ने गौतम गणधर को कहा है कि— "हे गौतम ! तू चलामात्र भी प्रमाद न करना" पूज्य श्री के जीवन के खान तक के कार्य चमत्कार को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि इस सुनहरे सूत्र की उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह उतार क्षिया है।

श्रपने मुनिराज व्याख्यानों में वहुषा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देरा कर चलने का उपदेश देते हैं, परन्तु उस पर श्रमल करने वाले तो पूज्य थी जैसे विरले ही हैं।

पूज्य श्री का इस बार का यन्त्रई का जातुर्मास समाजोद्धार के लिये उनकी भीष्म प्रतिद्या, श्रीर उसमें श्री र्सामजी भाई छेड़ा का सहयोग, यह सब जैन इतिहास के पूछों पर सुवर्ष्णावरों से हमेराा श्रीकृत रहेगा। पूज्य श्री ने समाजोद्धार तथा शासन अभिष्टिद्ध के कार्य किये हैं, इतना ही नहीं उन्होंने शासन के एक सज्जे सुभट की सरह कार्य किया है। पंजाव में स्वामी दयानन्द सरस्त्री जैसे प्रगर विद्वान श्रीर महातुष्प ने श्रावं समाज की स्थापना की। हजारों हिन्दू भाइयों ने उस धर्म को स्वीकार किया। उस समय जैन धर्म पर भीषण प्रदार होने लगे, निन्दा-

राम जी महाराज तथा उनके 'बल्लम' शिष्य श्रीरे श्रपने पंजाब केमरी श्री विजयाल्लभ सूरिजीं-इन दोनों गुरू शिष्यों ने मिलकर उनका पत्रल विरोध किया श्रीर उनके श्राश्मेंगों का करारा जवाब देने वाला साहित्य भी प्रकाशित किया। इस प्रकार उनका परा-भव कर जैन शामन को विजयनन्ता रक्त्या। शासन के उपर

श्रात्माराम जी को स्वामी श्री दयानन्द सरस्वती से मिलने के लिये श्रामन्त्रण भेजा गया। श्रामन्त्रण का पुत्र्य श्री ने सादर सत्कार किया श्रीर इस प्रकार उम गजग्राह का श्रन्त हुआ। ऐसे ऐसे प्रतापी मुनि रत्न शासन की शोभा श्रीर समाज के श्राभूषण

ऋन्त में वहां की जनता ने इस गजबाह को मिटाने और इन दोनों महापुरुषों को एकत्र करने का विचार किया । पूज्य श्री

उनका यह उपकार कोई साधारण नहीं है।

रूप हैं। जिस प्रकार मगुष्य की झाया उसके पीछे २ चलती है, उसी प्रकार प्रमायशार्ता पुरुपों की प्रमाय झाया भी उनके साथ साथ चलती है। वे जहां भी जाते हैं, लोगों पर उनका प्रभाय पड़ दिना नहीं रह मकता। प्रभाव की यह झाया ही जत्र मुर्तस्वरूप पारख

कर लेती है, तब वह चमत्कार या स्रिमन्त्र प्रभाव के नाम से पहिचानी जाती है। पुत्रव की का प्रभाव पेजाय की हिन्दू, सिक्स्त ड्यादि समन्त जनता पर भी पड़ा है, यही उनके विशाल हृदय का परिचायक है। जिनका हृदय विशाल एवं निष्पाप होता है, वे ही महासुद्वा हो

सकते हैं। जिनकी दृष्टि संयुचित होती है, वे मूपमण्डूक की तरह है। ऐसे व्यक्ति जनता पर अपने धर्म का प्रमान नहीं झुल सकते।

जैन समाज में काफी मेरूया में मुनिराज हैं। उनमें से घहुत से भिन्न भिन्न दिशा में शामनोन्नति के कार्य कर रहे हैं। यहत से साहित्य के उपासक भी हैं; परन्तु मेरी ७० वर्ष, की इस जिन्दगी में मैंन यदि कोई समाजोद्धारक महापुरुष देखे हैं तो ये केवल दो हैं—एक हैं, सद्गत योगानिष्ट आपार्थ श्री शुद्धिसाय स्तीश्वर जी जीर दूसरे हैं, अपने 'पंजाद केवरी' आवाय देव श्री जिजयश्रम मृरिजी महाराज। जैन समाज में बोर्डिङ्ग, गुरुङ्ख, विश्वालय कन्यारााला तथा लाइड़ री खादि खनेक संस्थाओं की स्थापना कर शिला श्री नींच डालने याले, आवक समाज के स्थापना कर शिला श्री नींच डालने याले, आवक समाज के सहायक, सर्वधर्मों के प्रति सहित्युता एक रह जैन धर्म के गौरु में पुदि करने वाले, विरद्याचान के प्रेरफ, स्थान स्थान पर धर्म का प्रचार करने वाले तथा साहित्य की उपासना करने वाले ये दोनों महापुरुष श्रादि दुगपुरुष की कार्य दिशा में समान है। दोनों महापुरुष की कार्यदिशा भिन्न होते हुए भी दोनों का ध्येय एक ही है।

पूज्य श्री पर गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज का अवर्ष-नीय धर्म प्रेम था। पूज्य श्री की भी उनके प्रति अनन्य भक्ति थी। यही कार्ए है कि गुरुदेव ने उनको अपना पट्टभर बनाया है। उनके निक्कपट हरन बिग्रुड पादि अनेक सद्गुएंगें ने ही उनको उम्र स्थान पर मिलिटित किया है।

पूच्य श्री दीर्घायु हों तथा उन्हीं समाज सेवा की और शासन प्रभावना की अभिलापा उनके जीवन के अन्तिम सूर्या तक रहे। साथ ही जैन शासन की विजय हो, ऐसी अन्त:कर्या की इच्छा के साथ विराम लेता हूँ।

<sup>्</sup>रहः पू. श्रा. श्री विजयवल्लभ स्रीश्वर जी महाराज हीरक जयन्ती श्रष्ट में लिये गये तेरा से उद्गृत (पृष्ठ ११६)

# असमार मद्शेन

इस पुस्तक की दो आयुत्तिया पहले प्रकाशित हो जाने के बाद इसकी तीसरी ब्रावृत्ति से उचित संशोधन तथा परिवर्धन क्या गया या । नयरेग्या, सप्तभद्गी तथा निश्चेषा के विषय नये बढाये गये थे।

जैसा वि पहली श्राष्ट्रित में यहा गया था—इस विषय पर् लिसने वे लिये मुने रायन्हादुर सेठ श्री जीवतलाल माहे

व्रतापशी के व्यतेकान्त सम्बन्धी निबन्ध योजना से बेराला मिली है। इसके लिये में उनका श्रामार मानना हु।

इम पुग्नक की पहली थे। श्रावृत्तियों में उचित सुपार धर्म-शास्त्र निष्णात श्री सुरचन्द्र भाई पु बदामी तथा श्री फलहपन्द

भाई ने विया था। इस सुतीय आयुत्ति में भी यह कार्य श्री फनह-पन्द माई ने ही क्या है। उन्होंने इस पुग्नक भी मेरी हम-लिमित प्रतिलिपि को पद कर उसकी धुटियों को दूर कुरने के साय 2 मुके प्रोत्साहन नया योग्य मागदशा भी दिया है; इन

सब के लिये मैं उनका हार्दिक छामार मानता हूँ। पालनपुर निवासी श्री पान्तिनान मार्ड बी० ए० पी श्रमृन्य स्पानाची के लिये भी मैं उनहा चाभारी हूँ। इसके चित्रिक में चपने उन मियों एवं स्नेहियों का जामार मापना भी नहीं भल सकता कि

जिन्होंने सुमे इस फार्य के लिये प्रेरिन और प्रोत्साहित विचा है।

परम पूर्य विद्वद्वर्य सुनि महारात भी जम्द्र विद्वय औं ने इस भयाद्वाद मन समीद्या' की मुनीय गुनरानी आपृत्ति की स्वयं परिममपूर्वेष पद कर सुधारा है। जमी पर से इसका हिन्हीं

श्रमुवाद कराया गया है। इसी तरह परम पूज्य विद्वद्वर्य मुनि महाराज श्री विद्याविजय जी महाराज ने इसका हिन्दी अनुवाद कराने तथा इसको छपाने की छपा की है, इसके लिये में उपयुक्त

दोनों पूज्यों का आभार मानता हूं। कलिक्स्पत्तम, पंजाब केसरी, श्राचार्य देवेश श्रीमद् विजय-वल्लभ सूरि ने श्रपने प्रशस्य शिष्यरत्न मुनि महाराज श्री जनक विजय जी को स्वयं श्रपने पास विठा कर इसको श्रह्मररा. पढ़ाया श्रीर सुनने के बाद समय परत्व रा. रा. श्रीयुत खीमजी भाई छेडा ब्येलरी माई वाले को उनके द्वारा पूज्य श्री समुद्रविजय जी को स्त्राचार्य पदवी प्रदान करने के समय दी गई रकम में से इस ने भी उनकी खाड़ा को शिरसा वन्दन कर स्त्रीकार किया खीर इसका हिन्दी अनुवाद छपना दिया उसके लिये मैं पूज्य आचार्य

, पुस्तक का हिन्दी करा देने का आदेश दिया और इस गुरुभक्त रेवेश श्रीमद् विजयत्रलम सूरि जी का तथा रा. रा. खीमचन्द भाई छेडा का श्राभारी हूँ । अन्हान्ति

ता॰ ७-३-५३ ) निषेद्क — १६४, बाजार गेट स्ट्रीट कोट, बगर्द न॰ १ ) याङ्करलाल डाह्याभाई कापडीया

# - 💥 अभिमाय दर्शन 🎇

( 1)

गुजरात ने सुप्रसिद्ध निदान भी० श्रानन्दराहुर वापुमाई भूव ने 'स्याद्वार विदानन' पर श्रपना श्रामिश्राय देते हुए लिखा है कि----'श्रमेक यिदान्तों का श्रमतोकन करने ने पश्चान् उन भन का एक में समन्वय करने की दिष्टि से ही 'स्याद्वार' का प्रतिपादन किया गया है। 'स्याद्वार' क्यारे सम्मुख्य एककिन्या का दृष्टि विन्तु लोकर उपस्थित होता है। राहुरा-चार्य ने 'स्याद्वार' ने जजर जो श्राद्वित किये हैं, उनका इसके प्रस्तिक रहस्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सुनिश्चित है कि विविध इष्टि विन्दुश्ची से निरोच्या किये तिना कियो भी वस्तु का वास्तविक स्वरूप समक्त में नहीं स्वा सक्ता। इसी म ही 'स्याद्वाद सिद्धान्त' की उपयोगिता श्रीर सार्थकता है। महायोर के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त की बहुत से 'संगय-वाद' कहते हैं, परन्तु में इसे नहीं मानता। 'स्याद्वार' 'संग्रायवार' नहीं, मत्युत यह यह बर्योन की स्वारक कला दिलाने वाला एक सिद्धान्त है।

> ( २ ) जैन मन्त्रिर, पालेगाम (नासिक) २०-६-४२

सभावक बाह्यस्ताल बाह्यामाई.

धर्म लाभ । पन जीर पुरितका मिली । 'स्यादाद' जैसे गृह नियम पर सरल भागा में लिलने में निरले ही सफल हो पाने हैं । पर प्रथम हिंछे में ही मुक्ते लगा कि खान ने कारी प्रयोग और सरल भागा म लिला है और इसीलिये खान के लिलने का दम्नु ग्रामें पयन्द्र आया । परन्तु साथ ही मुक्ते लगता है कि——यदि कुछ रणली पर सशीपन करके महं आहति छुपाई आए तो अन्द्रा है।

लि सुनि जम्बुजिजय

धर्मस्तेही भाई श्री शहर भाई,

ता० १०-१२-५१ (३)

श्रापके तत्व शान सिरीज़ के प्रथम पुष्प 'सरल स्यादार मत समीज्ञा' की तृतीय श्राष्ट्रित को श्रम्य ते इति तक पढ़ गया । श्रापने 'स्यादार' जैसे कठिन विषय का काफी सुत्रोफ श्रीर सरल भाषा में प्रतिवादन किया है। यह श्रापकी स्यादाद सिद्धान्त विषयक रुचि श्रीर श्रम्यास का परिचायक है।

नई आहित में नवरेता, सप्तमही तथा निवेगादि के विषय बहाने के साथ साथ संदित टिप्पणी देकर पुस्तक की उपयोगिता में विशेष इदि कर दी गई है।

मेरे नाम झीमाय के अनुसार, यदि आर जैन वर्ग के ऐसे ही मूलमून विश्व — जैसे, नय तथा प्रमाण, कर्मवाद पद्दब्य, नियदी, रूजन्यी
म्राद विश्व — जैसे, नय तथा प्रमाण, कर्मवाद पद्दब्य, नियदी, रूजन्यी
म्रादि पर ऐसी ही पुसाई महाशित करें तो निश्चित रूप से साधारण जनता
को देश विश्व का जान सरलता पूर्वक हो सकता है। ऐसी प्रसाई में माया
नाई तिक ही उसे सरल रक्खी जान और जैन परिभाषिक शब्दों का प्रयोग
भी यथासम्भव कम किया जाय तो हन विषयों पर किन रखने बाले
जैनेतर पारकों को वे पुसाई काफी अथ्योगी और मुणाल होगी, ऐसा में
मानता हूं। यह कार्य स्थाप के हारा बहुत अच्छी तरह से ही सकता है,
ऐसा मेंचा विश्वात है। यदि ऐसा हो जाव को हमारी क्रियल संप्याओं में
इन विषयों को पाठ्य पुस्तकों की जो कमी हिश्योगिय हो रही है, वह भी
दूर हो ज्ञाव। यदि आप इस कार्य को हाथ में तो तो आपके ताहिषयक
मेम, मानोगोग और परिक्षमशिकता के कारण आप उनमें अवस्य सरल

श्रापकी इस पहली पुस्तक को श्रपनी प्रत्येक शिद्धण सस्था को श्रपन नाना चाहिये, ऐसी मेरी सिफारिश है।

लि भवदीय शुभेच्छुक--पु. सु. वदामी के प्रणाम। [ ३ ] शिनपुरी (ग्वालियर)

दिन १०-६-५१ धर्म से० र=

देवगुर भत्तिकारक जैन तत्वर भाई राह्यश्लाल डाह्यामाई, धर्मलाम । पत्र झोर झाएकी स्पाद्धाद भत समीजा नामक पुस्तक मिली ।

ली । इस छोटी सी पुस्तिका में श्रापने स्पादाद जैसे तालिक श्रीर गढ्न

विषय का बहुत दी सुन्दर टहु से विवेचन किया है। भागा भी सारी और सरल है, जिनसे साभारण चुळि का काकि भी स्वाहाद के सल की सरलता के साथ समक्त सके। इनके गहन क्रम्यात के साथ लेखन कला और

भाषा के जरुर का आपका अधिकार प्रकट होता है। ऐसी सरल भाषा में तारिक विषयों की अनेक पुस्तकें आपके द्वारा

प्रकाशित ही, ऐसा चाहता हूँ । विद्यानिजय,

श्थान-पालीताया मोती कड़ीश्चा की मेडी, श्रात्रण शुक्ला ६ (२)

सभावक शहरसाल डाझामाई यीय, धर्म लाम ।

श्रीभप्राय के लिये भेजी गई कुरहारी स्पादाद मन समीका नामक

बहुमूल्य पुस्तक मिली, कार्ड भी मिल गया है। सायन्त पढ़ गया हूँ। किर भी समयाभाव ये कारण उत्तित स्थान देकर नहीं पढ़ पाया हूं। लेकिन पढ़ते समय यह रचना महुत ज्यावश्यक ग्रीर सिद्धान्तानुक्त आन पढ़ी। भागा की सीहतता को कायम रखते हुए पुस्तक में स्थादाद को सर्व योग्य सनाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। इस छोटे पुस्तक रत्न में ज्यापने औ

नारा को कार का नाम रस्ता हुए दुस्तक रस्ता के बार के नाम स्थान के पूरा प्रयत्न किया तथा है। इस होटे पुस्तक रस्त में आपने की जिनेश्वर अगवान निद्शित स्थादाद विद्यान की आयान दूद सभी की रस्ताद रूप से भी रस्ताद रूप से भी रेस स्थान स्थान की प्राप्त की से स्थान किया है। इस प्रकार स्थान की स्थान किया है, यह देख कर स्थानन्द होता है। इस प्रकार सिद्धान्त की

इष्टि में रएकर ऐसे श्रीर इससे भी श्रिषक सुन्दर साहित्य प्रसिद्ध करने में शासन देव श्रापको सहायता दे, यही शुभेच्छा ।

> मुनि हंस सागर १६४ सैन्डहर्स्ट रोड सम्ब**ई** ४

श्रिय शंकरलाल भाई ।

. 'ध्याद्वाद मत समीन्।' मेजने वे लिये श्रामार ! मैं इसको पढ्र गयां है ! सत्तेप में भी श्रापने निषय को उचित न्याय दिया है ! जैन श्रीर इतर दर्शन के महत्वपूर्ण तिद्धान्तों को प्रकट करने वाली ऐसी छोटी पुत्तिकाशों की श्रावर्यकता है !

इसकी नई श्राप्ति समन हो तो एक दो बातें सुचित करूँ। इसकी

भाषा जितनी धरल होगी जतनी ही सामान्य पाठको तथा जैनेतर लोगों के हारा यह विशेषक्य से पढ़ी जायागी है स्वलिये अरल स्वाहार के रूप में अवस्य प्रसारित करो, यह इच्छानीय है। प्रस्तावना आदि में जिनेस्वर भगवान के प्रति जो आदर बचन है, वे हमारे लिये सामाप्रिक हैं दरत्व जैनेतरों को हयमें स्वस्त प्रचार की गन्य आना सम्मव है। हसलिये पुट्टो तथा अर्थय प्रविक्ष में स्वयन किये शापके हेंद्र के लिये ये कुछ प्रापक हो, ऐसा सम्मव है। नई आइसि में इसको और पुट्टे पर की (रूढ़ जैन साम्प्राधिक दह्न की) विगत के जिसन को तो का करता। अरत्मृत्ता हो तो अय स्वाहार के उपर २००, ३००, ४०० एठ हा रफ पुलक बन सके उतनी शादी भारा में उत विषय को जानने साली

के लिये लिखी।

ता० १३-११-५०

स्ते० विपिन जीवनचन्द्र मत्येरी गु० मो० श्रलनिन्सटन कालेज, सम्बई (प्रथम तथा इतीय श्राष्ट्रत्ति से उद्दध्त)

विचार के साम में बहमत हूँ । कुछ लोग स्यादाद को संशयवाद कहते हैं, परन्तु वास्तव में यह समन्वयवाद है, इस प्रकार का श्राचार्य श्रानन्द शकर का श्रभिपाय सुन्ते मान्य है। योग्य समीचा करने वाले को प्रत्येक प्रश्न का निर्णय देते समय दालकी दोनों बाजू दिखलाई देती हैं। श्रीर ऋधिक सूच्म दृष्टि से अवलोकन करने वाले को तो इसकी अनेक बाज दिखाई देती हैं। इस प्रकार का सन्याग्दर्शन करने वाले, ऐकान्तिक निर्माय नहीं दे सकते, यह सर्वया स्वाभाविक है। इनको दही-दूथिया कहने वाले भूल करते हैं और अवलोकन करने वाले की न्याय दृष्टि पर अन्याय

श्रनेक मतमतान्तरों के दमंड में से रहस्य खोज कर सर्वधर्म समभाव श्रीर परमत सहिष्णुता शिखाने में स्वादाद श्रत्यन्त महत्व की सेवा बजा सकता है। इस पुस्तक में शुरू किये सिद्धान्त की विशद श्रीर महण्टान्त समीदा लेखक के द्वारा विस्तृत रूप से अनेक प्रकाशनी द्वारा हो, ऐसी

> धीरजलाल पारीरा. ग० मी० रामनारायण रहया कॉलेज ।

स्यादाद मत समीचा पढ्कर ज्ञानन्द हुआ। स्यादाद विद्वात को सभी पर्च

के लोग अपनावें तभी देश का संगठन शक्य हो सकता है, लेखक ने इस

कर बैठते हैं ।

श्रमिलाया रहती है ।

# स्याद्वाद क्या है ?

जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों में स्याहाद का स्थान महत्व का है। यह स्याहाद क्या है ? इसमें दो राध्य हैं। स्यात और बाद। स्यात का अप्य होता है, कथिक्वत, सायेज और बात अप होता है कथन करना। अपेज्ञा पूरेक किसी भी चीज का कथन करना। अपीत मित्र मित्र हिष्कीण से अय-ज्ञोकन करना, बहु है स्वाद् बाद।

हरेक वस्तु को देखने के लिए एक से अधिक दृष्टिकीण होते हैं। साथ हो उन दृष्टिकीणों से बस्तु सत्य हो, यैसा जो बाद है उसे कहते हैं स्यादवाद।

हरेक वस्तु धामन्त-धामीहमक होती है, आतः किसी भी एक हिष्टिकीय से निश्चित किया हुआ विधान एकांत (Absolute) सत्य कैसे माना जा सकता है ? आतः प्रत्येक पदार्थ में आलग आलग अपेवा से, भिन्न भिन्न धामी का स्वीकार करना - एक ही वस्तु में देखे जाने वाले विकद्ध धार्में का स्वीकार करना - एक ही वस्तु में देखे जाने वाले विकद्ध धार्में का स्वीवित्य कर ब्यक्ति कर करना, उसका नाम है, स्वाद्वाद । उदाहरण स्वरूप पर व्यक्ति पता । वाचा की अपेवा से मतीजा और मतीजा की अपेवा से मतीजा और मतीजा की अपेवा से मतीजा और मतीजा की प्रयोच से चाचा । यह सम्पूर्ण सत्य है । पता-पुत्र, चाचा-मतीजा यह विरोधी घमें होते हुयेमी भिन्निमन अपेवा से सत्य हैं । यह विरोधी देखी जाने वाली घातों की भी अपेवा पूर्वक स्वीकार करना, यह वात हमको स्वाद्वाद सिरालाता है।

स्याद्-याद एक दृष्टि का नाम है, जिसको अनेकान्त दृष्टि भी कहते हैं। यह दृष्टि मतमतान्तरों के विरोधों को में मूर्यक दूर करती है। आपसी वैमनाय को दूर करती है और घटले में सङ्गठन बल स्थापित करती है।

"विरोधी देखे जाने वाले विचारों का वास्तविक श्रविरोध का मूल दिखाने वाला श्रीर वैसा करके विचारों का समन्वय कराने वाला शास्त्र भी. स्याद-वाद कहलाता है।"

चीतराग के ब्याज्ञानुसार समस्त वचन ब्यपेज्ञाकृत होते हैं।

वाला शास्त्र भी, स्याद्-वाद कहलाता है।"

संसार में छ: द्रव्य माने जाते हैं। सभी द्रव्य क्राय (रावित), व्यय (नारा) कीर प्रीट्य (स्थित) युक्त हैं। अर्थान वे सभी द्रव्य अपने मूल स्थमत से नित्य (सूत्र) हैं तथा मिन्त मिन्त अवस्थाओं की व्यवेद्या से वे क्षानिन्य भी हैं। अर्थान उत्पत्ति कीर विभाश होता है। उदाहरण देखिये। एक सुवर्ण की माला की गला कर उसकी चुड़ी यनाई, उसमें माला का नाश हुक्या, चुड़ी की उत्पत्ति हुई और रोगों अवस्था में मुवर्ण कायम रहा। आत्मा किसी गति से मनुष्य भव से व्यापा परन्त्र किस गित के आत्मा उसा गति का नाश हुक्या। मनुष्य मव की उत्पत्ति हुई और शांति का नाश हुक्या। मनुष्य मव की उत्पत्ति हुई और शांतम्हत्व को दोगों में था, कावम रहा।

इस प्रकार एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध देखें जाने वाले. नित्य व्यनित्य धर्म, सापेक्षरीत्या सत्य हैं। इसी प्रकार दूसरे द्रव्य भी सापेक्षता पूर्वक उत्पत्ति , स्थिति बीर विनाश स्त्रभाव याले सममने चाहिये।

१-नोटः-र्प> सुखलाल जी के तत्नार्थ सूत्र का प्रथम ऋष्याय, पच्ठ ६४।

कोई भी द्रव्य एकान्त दृष्टि से निर्पेत्त उत्पन्न नहीं होता। नारा भी नहीं होता तथा भूव भी नहीं रहता। इस प्रकार किसी भी वस्तु का खरिनत्व खपने खपने ट्रव्य क्षेत्र और कात भाव से हैं। परनु परह्व्य, परक्षेत्र, परकात, और परभाव की अपेना से नहीं है। इस प्रकार नित्यत्व और खमत्यत्व, सत्य और खमत्य खाद खनेक घर्मों का एक ही वस्तु में सापेन्तरीत्या स्वीकार करना, वसको म्याद्वाद कहते हैं।

वस्तु का सत-असत् वाद भी स्वाह्नाद है। परन्तु सत्य क्यों कहा जाता है ? यह अभी विचारणीय है। हद, रस. गम्य और स्पर्श आदि अपने गुणों से—अपने धर्मों से हरेक वस्तु सत्य हो सकती है। दूसरे के गुणों से, दूसरे के धर्मों से कोई भी वस्तु सत्य अपने घर्मा हो चित्र के स्वामों से कोई भी वस्तु सत्य अपने घर्म से ही प्रमान कहा जाता है, दूधरे के भम से नहीं। पिता अपने ही पुत्र की अपेत्ता से पिता है, अन्य के पुत्र की अपेत्ता से महीं। इसी प्रकार सन और असत्य भी समझ जा सकता है। तेसन किया वक्त्यस्तित नहीं। रात्री वाला, ऐसा कहता है। के स्में लेखक नहीं अथवा में वक्ता नहीं। यह सम्बद्ध प्रयोग में 'भीं भी कहा जाता है, वह उपित है। स्थों कि 'भीं स्था सत्य और गुक्त तेसन या वक्त्व शिक्त नहीं होने से उस प्राक्ति कर में 'भी' स्था सत्य और गुक्त तेसन या वक्त्व शिक्त नहीं होने से उस प्राक्ति कर में 'भी' नहीं हैं।

इस्प्रकार के उदाहराणों से सममा जा सकता है कि "सत्य" भी अपने जो सत्य "सत्य" नहीं है, उसकी अपेदा से "असत्य" कहा जाता है। इसप्रकार अपेदा रिष्ट से एक ही बस्तु में "सत्य" और "असत्य" घटाया जा सकता है। बही 'स्वाइंट' है।

इस सिद्धान्त के प्ररूपक श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी स्वयं हैं। "उत्तर-हिन्दुस्तान में जैन-धर्म", इस पुस्तक के पृप्र में इस प्रकार लिखा है:-
"समय बेलडि पुत्र कहता है कि 'जो है वह मैं कह नहीं सकता -- चौर वह नहीं है, ऐसा भी में नहीं कह सकता !' किन्छ

सकता – चीर वह नहीं है, ऐसा भी में नहीं कह सकता।' किन्तु महाबीर कहते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि एक टिप्ट से वस्तु है चौर यह भी कह सकता हूँ कि च्यमुक टिप्ट से वह नहीं \*\*\*

जीर यह भी कह सकता हूँ कि अमुक दृष्टि से वह नहीं है।" संदिम में कहा जाय तो स्यादाद यह जैन तत्वशान का अदिवीय लक्ष्य है। जैन अदिमचा का इससे विशेष सुन्दर सुद्ध

न्त्रीर विस्तीर्णे दृष्टान्त दूसरा क्या दियाचा सकता है। इस विदानत की स्पोज का मान जैन-दर्शन को प्राप्त होता है।

जैन रुष्टि से कोई भी वस्तु एकान्त नहीं है। ययों कि वस्तु मात्र ब्रमेक घर्मोत्मक है। तथा मिन्न-भिन्न श्रवेद्या से वसमें भिन्न भिन्न घर्म रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मिट्टी की श्रपेद्या से घट नित्य है, पर्याव (परिवर्तित) की श्रपेद्या से श्रनित्य है। रह्म की श्रपेद्या से लाल है आकार की श्रपेद्या से गोल है। इस प्रकार श्रपेद्या दृष्टि से हरेक वस्तु मे गुण धर्म रहे हुये हैं।

## स्यादादी कौन हो सकता है ?

खुर के ज्ञान्तरिक जात्मविकारों पर विजये प्राप्त करता है। इतना ही नहीं किन्तु दूसरों के सिद्धान्तों पर भी सापेस-धिन्तक होने से, सम्मान की दृष्टि से देखता है। तथा मध्यरथ भाव से प्रमूखें विरोधों का समन्त्रय करता है। श्री सिद्धतेन दिवाकर ने येद, सांख्य, न्याय, येशेषिक जीर बीद चाहि दर्शानों पर द्वाजिशिक

जो सन्ना स्याद्वादी होता है वह सहिरगु होता है। वह अपने

की रचना की है और १४४४ मन्यों के रचयिवा महा प्रायर हानी श्री हरियम् सूरि जी महाराज ने 'पट्न्श्रांन समुचय' में द्रशों की निस्पन्न समाव्या में द्रशों की निस्पन्न समाव्या में द्रशों की निस्पन्न समाव्या में कि समाव्या है। इसके चित्रिक्त श्री महावादि, श्री हरियम् सूरि, परिवत श्री महावादि, श्री हरियम् सूरि, परिवत श्री महामहोषाच्या श्री यशोविजय जी आदि अनेक जैन गीतायों ने वैदिक एवं बौद्ध पम मन्यों पर दिक निस्पादी आदि लिसकर कपनी गुए-आहिता समन्यय वृत्ति और हृदय की विशालता का स्पष्ट-रिस्पा परिचय कराया है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थाहादी में हृदय की विशालता होती है, गुए-आहिता होती है और सेत्री की श्रीसलाया।

दशंनों की समालोचना करने से प्रकृट होता है कि असुक दशंन, अमुक नय को सशं करता है, और अमुक दशंन अमुक नय को। जिससे सन्पूर्ण दशंन नयसमुहात्मक स्याद्वाद में गिमतरीत्या रहे हुये हैं। स्याद्वादी हमेशा सत्यावकन्यी होता है। वह एकान्य मार्गी की तरह संकुचित मनोष्टतिवाला किया जरुम्द्रल मनोष्ट्रति वाला नहीं होता है। वह सबके साथ प्रेमपूर्यक समन्वय को साधता है। स्याद्वादी का बोलता हमेशा सापेस (हेतु युक्त) होता है। हेतु तो जगत में अनेक ही विद्यामान हैं, किन्नु उसका बासतिक मोलना सायेस होता है। निरयेस वयन में केवल संसार-अपन के सिवा और कुछ नहीं है। जैनों के परम योगी गीताथ श्रीमन् श्रानन्दपन जी ने एक प्रमु-स्तुति में कहा है—

> षचन निर्पेस, न्यवहार भूठो फहयो, षघन साथेस, व्यवहार साचों । षघन निरपेस, व्यवहार संसार फल, सांभत्ती, श्वाहरी, कांई राचो ।"

कार है। मनुष्य मात्र को अनेकान्तवादी, स्यादादी और ब्रहिसा-वादी होने की आवश्यकता है। सेवल दार्शनिक क्षेत्र में ही नहीं

इससे स्पष्ट होता है कि सापेज वचन योजना, यही हित-कारक है। इस सामान्य भाषा में भी कहते है कि "Ask your

धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी।

conscience and then do it." श्रयोत पहिले अपनी आत्मा

से प्रह्नो और तब करो।

थी भीखनलाल जी आजेय एम० ए०, डी॰ लिट्० काशी दर्शनाच्यापक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने अपने एक लेप

में लिखा है. "सत्य और उब भाव तथा विचार किसी एक लाति

या धर्म वालों के लिये नहीं, बल्कि मनुष्यमात्र का इन पर श्रधि-

### द्वितीय-पकरण

# स्याद्वाद दूसरे के दृष्टिविन्डु को (Point of view) दिखाता है

स्याद्वार का कार्य पहले ही दिखलाया जा चुका है। "कापेना पूर्वक कथन करना यद्वी स्याद्वाद है।" यह स्याद्वाद दूसरे के सृष्टि विन्द्र को देखने को सिखलाता है।

किसी भी वम्तु के राष्ट्रीकरण में दूमरा क्या कहता है? क्यों कहता है? किस टिए से कहता है? यह जानना अस्वावरंगक है। जैसे ढाल की वो बाजुर होतों हैं. वैसे हो हरेक चिंज में भिन्न भिन्न दिएयों से हम विचार करेंगे, तभी उसकी संपूर्ण सत्यता को प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा मनुष्य किस एंटिट से कह रहा है, बसका सत्या संस्था समस्तों के सिवाय हम कभी भी समन्वय करने के लिये शांकिशाली नहीं हो। सकते। महारण गांधी जो ने स्याद्वाद के सम्बन्ध में कहा है—'जब मैंने जैनों के स्वाद्वाद सिद्धान्त को सीखा, तभी मुसलतानों को मुसलसान की टिए से और पारसियों को वनकी टिए से देशना सीखा है।" इससे सत्य-प्रिय क्यंकि का यह करतेच्य हो जाता है कि हम किसी बस्तु विशेष के विषय में योखते है और दूसरा मनुष्य उसी वस्नु के विषय में किसी अपेता से विकट्स बोलता है, तो वस

नोट—एक पाधारप विदान कहता है—"Key to know man

समय क्रोध नहीं करते हुवे शांत चित्त से उसके दृष्टिकोण की

देशने का यत्न करना चाहिये। जिससे सत्य वस्त स्वतः मालम हो जावेगी । इतना ही नहीं, सामने वाले के साथ समन्वय भी सिद्ध होगा। स्याद्वादी कभी भी श्रवनी धोरता को नहीं स्रोता है। किन्तु बुद्धिगम्य रीति से सामने वाले का दृष्टियिन्द्र सोचता है

है। इसी प्रकार स्वाहादी भी विरोधियों के दृष्टिकोण को देखकर उसमें से तरत निकाल कर यन्तु न्यिति का निर्णय करता है। साथ ही समन्वय भी करता है। जिससे न्यायधीश से भी स्याद्वादी एक कदम आगे बढता है। अत: इसी हेतु हः अन्धे और एक हाथी का स्दाहरण अनुपम है जो इसके साथ दिया गया है। यात यह है कि किसी समय छ. श्रधे एक हाथी के पास गये। उनमें जिसके हाथ में हाथी का पैर श्राया उसने कहा, हाथी राम्भा के समान होता है। जिसके हाथ में कान आया उसने कहा, हाथी सूप के जैसा होता है। जिसके हाय में सूंढ आया, उसने उसे मुसल का रूप दिया। जिसने पेट पर हाथ फेरा उसने कहा, हाथी मेशक का सा होता है। जिसके

तया इसके परवान ही बह, उस बस्तु का निर्णय करता है। स्याद्वादी श्रीर न्यायाधीश दोनों एक समान माने जा सकते हैं। जैसे न्यायाधीश वादी तथा प्रतिवादी के बयान सुनकर होनी के दृष्टिकीया की समभने के बाद केस (मामले) का फैसला देता

हाथ में दांत आया, उसने कहा, हाथी धनुपाकार होता है और जिसके हाथ में पूंछ आई उसने हाथी की रस्ती के आकार जैसा कहा । परिणामत सभी लोगं आपस में भगड़ा करने लगे। उस समय उनके पास एक देखनेवाला आया । उसने सभी को वाद-विवाद करते हुए देख कहा कि, आप लोग मगड़ा न करें। आप

सभी अपनी अपनी दृष्टि से सच्चे हैं। क्यों कि आप लोगों में से जिसने हाथी के जिस जिसभाग को स्परा किया है, उसी भाग को आप हाथी समस रहे हैं। किन्तु हाथों के बहुत से अश हैं। जब तक उन सभी अंशों का स्पर्शन करें, तब तक संपूण हाथी की आकृति नहीं समफ सकते। बात वन लोगों की समफ में ब्या गई तथा उनके मतभेद दुद हुए।

साराश यह है कि, बोलने वाला किस दृष्टि से योतता है, ससके दृष्टिकोग्र को देखना चाहिय। इससे युद्धि का भी विकास होता है और वस्तु की वास्तविकता को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वस्तु को वस्त्र जानने के लिए, उसके सभावित सभी खशों को देखना चाहिय। स्वाद्रप्त दृष्टि, जिसको खोन कान्त दृष्टि भी कहा जाता है, यह वस्तु के समस्त पर्मी का अवलोकन करती है और मिल अपना से समस्त वस्तु को देखती है। वत्-पश्चात् वस्तु स्थिति का स्पष्टीकरण करती है।

स्याद्वादी हमेशा दूसरे की अपेदावृत्ति को देखता है। याद् में अवाधित रोति से उसका समन्यय करने का प्रयत्न करता है। अन्य विभिन्न हृष्टियों के द्वारा सत्य समन्वय करके, विरुद्ध देसे जाने वाले मतों का समुचित रीति से संगति कराता है। स्याद्वाद का यही परम रहस्य है। यह बात निम्निलिखत काय-कारण भाष से विशेष रुष्ट ही जायेगी।

हक्ष्कार्य-कारण के विषय में भिन्न भिन्न ष्टिकीण विद्यमान तथा प्रचलित हैं। यौद्ध तथा वैशेषिक दुर्शन भेदवादी हैं। इससे वे काय-कारण की भिन्न-भिन्न मानते हैं। इससे वे 'श्वासतृ"

श्चिष्ठ विषय सम्मति प्रकरण (५० सुरालाल जी वाला के स्तीय कारड, गाथा ४०।४२ ए० ८० से उद्घृत है।) स्वीकार करते हैं। सांस्य क्योदबादी हैं। इससे वे कार्य और कारण को श्रामित्र मानते हैं। तथा इससे वे "सन्" अयोन स्टिपिस के पहले भी कारण में विश्वमान, ऐसे कार्य की उटवित

वतलाते हैं। बौद्ध भी व्यवन में से ही कार्यकी उत्पत्ति मानते हैं। इससे बौद्ध और बैशेपिक अपने सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिये, सांद्यों का दोष निकालकर उसे कहते हैं-"यदि कारण मे स्टपित के पहले भी कार्य "सत्" - विधमान हो हो स्टर्गत के तिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। वैसे ही उत्पत्ति के पहले भी सन् होने से कारण में कार्य दिखना चाहिये। श्रीर कार्य सापेज, सभी क्रियायें और सभी व्यवहार कार्य का उत्पत्ति के पहले भी होना चाहिये।" इसी प्रकार सांख्य भी श्रापने पद्म की स्थापना करने के लिये वैशेषिक श्रीर बौद्धों के उपर दोप रखते हुये कहता है कि ' अगर असत् कार्य की उत्पत्ति होती हो हो, मनुष्य को शीत क्यों नहीं श्राते ?" ये दोनों रुष्टियां, एक दूसरे को जो दोप देती हैं, वे सभी सण्चे हैं। क्यों कि उनका रिष्टकोल एकाझी होने से दूसरी तरफ नहीं

देखते हैं। इस न्यूनना के कारण, स्वामाविक रीत्या उसमें दोष बाताहै, किन्तु ये हृष्टिकोण, समन्यय पूर्वक यदि जमाए जायें हो एकदूबरे में जो न्यूनता है यह दूर हो जायगी। साग ही यह पूर्ण

भी बन जायगी।

स्याद्वाद रृष्टि उसके समाधान में यह कहती है कि जैसे कार्य
और कारण मिन्नहें, बैसे ही कमिन्नभी हैं। मिन्नहोने से उत्पत्ति
होने के पहले कार्य जासन है तथा कमिन्नहोने से सन् भी है। यह
सत्य, सत्य की अपेशा से है, अर्थान इत्यक्ति के लिये मयन्त की

अपेसा रहती है। इसी से उत्पत्ति के लिये अञ्यक्त दशा में व्यक्त कार्य सापेत्र व्यवहार संभवित नहीं। इसी प्रकार "श्रसत" है, वह उत्पत्ति की श्रपेचा से। शक्ति की श्रपेचा से तो कार्य सत् ही है। अत. प्रत्येक कारण में से,कार्य की जरपत्ति को यदि'मनुष्य-शृङ्ग' जैसी श्रत्यन्त असत् वस्तु की उत्पत्ति का अवकारा ही नंहीं। जिस कारण में जो कार्य प्रकटाने की शक्ति होती है,उसी में से प्रयत्न होने पर वह कार्य प्रकट होता है, दूसरा नहीं । साथ ही शक्ति भी नहीं, ऐसा भी नहीं। इस प्रकार "सत्" और "श्रस्त" वाद का समन्वय होने पर ही, दृष्टि पूर्ण और शुद्ध होती है। उसमें से दोप निकल जाते हैं। अनेकान्त इंट्डि से घट रूप कार्य इस पृथ्वी रूप कार्ण से अभिन्न और भिन्न फलित होता है। श्रमित्र इसलिये कि मिट्टी में घड़ा पैदा करने की शक्ति है, घड़ा यनने पर भी वह बिना मिट्टी का नहीं होता। भिन्न इसलिये है कि उत्पत्ति के पहते मिट्टी ही थी। घड़े की आफ़ृति अहरय थी। इसी से घड़े से होने वाला संभवित कार्य भी संभव नहीं था, यानी नहीं होता था।

श्रतः 'श्याद्वाद'' दृष्टि की व्यापकता, महत्ता तथा वर्षयोगिता है। इसी दृष्टि से मत-संघर्षण श्रीर परस्पर का वैमनस्य शांत किया जा सकता है। श्रशांति के श्यान पर शांति स्यापित हो सकती है। जगत के बहुत से मतभेद सम्भवित हैं, परन्यु उसमें भी यदि सामने वाले का दृष्टिबिन्दु देस'कर धर्ताव किया जाय, तो उससे यहुन से क्तार कम हो सकते हैं श्रीर सबके साथ समन्वय की सामना हो सकती है।

्रप्रत्ये ह घर, कुटुम्स, समाजः संप्रदाय झगर इस सिद्धांत को अपनार्ये तो बहुत उस्कर्ष हो सकता है। संसार में परस्पर वैमनस्य का मूल हो सतभेद है। जहां मतभेद है, वहां विरोध है। जहां विरोध है, वहां अशांति है। ममन्वय पूर्वक जो कार्य किया जाता है उसमें शांति ही है। श्रोर "स्वादाद" हिंट का मुख्यतया यही कार्य है कि विरोधी तस्वों से श्रविरोधी मूल खोड़ कर समन्वय कराना!

राजनीतिझ पुरिप भी शासन चलाने में, प्रजा के मानस को पहुंचान कर विरोध करने वालों ने दृष्टिकीए की देखकर और पूर्ण विचार कर यदि राज शासन करे तो दससे राज्य और प्रजा दोनों में शांति रह सकती है।

"स्याद्वादी" अर्हभावी अभिमानी श्रीर दम्मी नहीं हो सकता। उसको तो न्याय और नाति का ही श्रवलम्बन रक्ष्वा है।

पंन, पंचायत, महाजन, सहकारी महल ये सभी राज्य के संगठन यक के प्रेरक हैं और हैं शांति के स्वरूप भी। यदि वे विधानपूर्वक व्यवस्थित रीति से चर्तें हो प्रजा का उरक्षं बहुत ही हो सकता है। मनाइं के प्रसा कम होंगे। साथ ही प्रजा का ज्यार हव्य कोर्से के द्वारा जो नष्ट होता है, यह वच सकता है। प्रसप्त के वैमनस्य कम हो सकता है और सभी प्रेम भाव से रह सकते हैं। सरकार की खोर से J.P. (Justice of Peace) बनाये जाते हैं, उनका भी यही ध्येय हैं।

#### स्त्र-दृष्टि-विन्द

कपर जो किया गया है वह सामने का ट्रिपिन्दु देशने के सम्मन्य में हैं। किन्दु उसके साथ ही साथ हमें अपना भी ट्रिट-किन्दु देशना चाहिए। हम जगत में क्या देख रहे हैं ! ट्रिट येसी सृष्टि। जैसा भी हमारा ट्रिडोण होगा, बैसे ही पदार्य हमें प्रति-मासित होते हैं। शुद्ध मेत्र वाला मनुस्य सफेद को सफेद देराता है। बिन्तु पीलिया हो जाने पर उसे सफेद वस्तु भी पीजी दीलती है। खतः जीवन पब को विकसित करने में ट्रिट्ट की प्रधानता है। सर्वाट्य की दृष्टि निर्माल. निर्माणे, निर्मामानी, निर्माण और निर्माणे होती है, तब वह प्रतिमात्ताती हो सकता है। और सामने वाले मतुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। जिसका इष्टिकोण पापी, विकारी, श्रविचारी, होपान्वेपी खादि दुगुर्णों से भरा रहता है, वह स्वपर-हानि कारक है। श्रतः जोवन पथ को उज्ज्वत वनाने का समसे खच्छा मार्ग यही है कि श्रवने दृष्टिकोण को शुद्ध रक्तरे और सुन्दर बनाये।

इसके लिए ' गुणानुराग कुलक" प्रत्य का अभ्यास करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आह हिट्ट की "सब्जाय" यह भी उपयुक्त प्रत्य है। दुज का चांद जेसे प्रकाश में यदता-बढ़ता अन्त में पूर्णिमा तक पहुँच कर पूर्ण प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार प्रयम दिएसे आतम प्रकाश प्रारम होकर बढ़ते बढ़ते आठवां दिए में सन्ध्य आत्म प्रकाश होता है। इसलिए जिनको अध्यात्म हिए का विकास करना हो वन्हें इन आठ हिएयों का पूर्ण अभ्यास, मनत और निदिश्यासन एक चित्त से करना चाहिए। उन आठ दिएयों के नाम ये हैं—

१. मित्रा, २ तारा, ३ वला, ४ विप्रा, ४ स्थिरा ६ कामता, ७ प्रभा, तथा =. परा।

#### —दृष्टि बिन्दु पर श्राध्यात्म भावना —

हे व्यातमन् । तू जगत के मनुष्यों के दृष्टिषिन्दु को देखने के पहले, रूपने खुद के दृष्टि-विन्दु को देख कि मैं कहां खड़ा हूँ ? क्या कर रहा हूँ, कहां से द्याया हूँ तथा कहां जाने वाला हूँ तथा [ 88 ]

मेस क्या होने वाला है ? इत्यादि घातों का विचार कर ॐ मधु थिन्दु 'का उदाहरण निष्ट-पथ में राग । तू अपनी आत्मा का कत्याण कर।

क्ष्मीवन रूपी एक युक्त है। उस युक्त की आयुगरूपी शाखा को वो हाथों से पकड़ कर एक सांसारिक ममुष्य लटक रहा है। इस शाखा को जागे से, दिन रूपी एक सफेद चूडा जीर पीड़े से रात्रि रूपी काला चूडा काट रहा है। इस शाखा ने उपर संसार की वासना रूपी एक "मधु का क्ष्मा" कागा हुआ है। उसमें से मधु फरता दें, उसी को चाटता है। और इस मधु-विन्दु के स्वाद में, अर्थान् विचयों की बासना में वह आसक्त रहता है। नीचे करक रूपी एक गहरा हु जा है। उसमें कीम, मान, मांधा तथा कोम के रूप में धाँप अजगर सु हु भाइकर बैठे हैं। होकिन विचय वासना में लिख ममुष्य उनको नहीं देवता है।

### तीसरा प्रकरण

# ''स्याद्धाद्'' व्यक्ति विशिष्टता प्रकट करता है।

श्चर्षितानपित सिद्धेः॥ (तत्वार्थोघिगमसूत्र)।

प्रत्येक वस्तु श्रानेक धर्मात्मक है। क्योंकि अर्पित अर्थान् धपेना से तथा अनर्पित अर्थान् दूसरी अपेना से विरुद्ध—स्वरूप सिद्ध होता है।

श्चारमा "सन्।" है। ऐसी प्रतीति मैं जो सन् का सान होता है, वह सभी तरह से परिल नहीं होता है। और यदि ऐसा हो तो शाश्मा स्वरूप की तरह पटादि रून से भी सन सिंह हो जो शाश्मा स्वरूप की तरह पटादि रून से भी सन सिंह हो जाय। श्र्यांत दसमें चेतना की तरह घटाव भी मासमान हो जाय। इससे क्सका जो विशिष्ट स्वरूप है, वह सिद्ध नहीं हो सकता। विशिष्ट स्वरूप का ध्यं ही यह है कि वह स्वरूप से स्वत्यं और एस एस स्वरूप आपने प्रयोव को 'श्वासित' से अवलोकन किया जाय हो हरेक पदार्थ का श्वासित' से अवलोकन किया जाय हो हरेक पदार्थ का श्वासित' से अवलोकन किया जाय हो हरेक पदार्थ का श्वासित स्वरूप मालूम हो सकता है। इसके सिवाय कभी भी व्यक्तिविशिष्टपन हात नहीं हो सकता। 'श्वासित' का अर्थ यह है कि वस्तु मात्र अपने स्वरूप से सन् है और 'नासित' अर्थ है कि वस्तु मात्र अपने स्वरूप से सन् है और 'नासित' अर्थ है कि वस्तु मात्र पर स्वरूप से सन् है और 'है। इससे समक्ते

का यह है कि वस्तु मात्र अपने रूप से ही "सत्।" है। तथा उनमें प्रसक्ते अतिरिक्त दुनियां के मभी चीजों का "नास्ति-पना।" अर्थान् "स्मम्त्र-पना।" है। उदाहरण के तीर पर देवदत्त बहा है। ज़ब यदि "आति» नास्ति से यानी "सत्।" और "अपना" से उत्तकों देशा न जाय तो उसके जैसे दूसरे बहुत से मत्राप्य जो बहे हैं, उनका उसमें समाधेश होता है। और हमसे देवस्त का उधिनिस्तिष्टपन सिद्ध नहीं होता है। परन्तु जम वस्तु को अधने स्वस्त्य में 'नम्।" और पर रूप में "अस्ति" माना जाय तभी उसका उधिकिविशिष्टपन सिद्ध होता है। पहन्ने आत्मा के उदाहरण से भी यह बात सममाई गई है।

खब, जय मसुष्य को ऐसा झात हो कि में न्यक्ति विशिष्ट हूँ सो उसको मालूम होता है कि मैं भी छुड़ हूँ। मैं युज़दिल, नामद या निकम्मा नहीं हूँ। बल्कि मैं भी युदा होनेके लिए सुजित हुया हूँ।" इस भावना से उसके दिल में आगे बढ़ने की इच्छा. हिम्मत और साहम होता है। मानवता भी जागृत होती है। तथा वह सदा उदामी और जागृत रहता है। अन्य घस्तुओं में भी वैसा ही है। घड़ी के एक छोटे और एक सड़े दोनों चर्की की लीजिए। छोटी घड़ी के लिये, झोटा चक्र उपयोगी होता है सथा बड़ी चड़ी के लिए वड़ा चक । छोटी घड़ी के लिए यहा चक्र निकम्मा होता है तथा बड़ी चड़ी के लिए छोटा चक्र। धर्यात सम खपने खपने स्थान में विशिष्ट हैं। राजा प्राम का मालिक है और भिखारी अपनी मोपड़ी का। इसी पकार मनुष्य अपनी किसी भी महत्त्रा-कांचाको सममता है, तभी यह पराकमो, उद्यमशील और प्रगति-शील होता है। और उससे उसके आदर्श भी दिन प्रतिदिन कर्ज दिशा में गमम करते हैं।

एक समय बहोदा के स्वर्गीय श्री महाराज नयाशीया ने बिटार्थियों के समज भाषण देने हुये कहा था! 'खुम कोगों ने तुम्हारे धादरी हमेशा उच्च रतने जादिये। तुम आकारा की धोर देतकर तीर लगाश्रोगे ता वह एक भाइ तक ही कैंचा जायेगा। भाइ के सामने निशाना लगा कर तीर चलाओंगे तो चससे भी कम जायेगा।" इस पर यह सममने का है कि जिनकी धागे बदने की कमीदन समादन का है कि जिनकी धागे सहने की सहा जाने बढ़ने की ही महत्वाकांता रखनी पाहिए। महत्वाकांतियों का जन्म ही विजय के लिए होता है और बन्ही को विजय की माला वरती है।

स्याद द का भिद्धांत भी मनुष्य मात्र को व्यक्ति-विशिष्ट यना देता है। इससे मनुष्य करवेवयशिल होता है तथा उसकी व्यान्तरिक शक्तियों का प्राहुर्भाव होता है। वही उसे हरेक कार्य में उस्साहित बनाता है। एक खो कहती है कि में दासी हूँ। इस मावना से वह कभी शानी नहीं ही सकती। किन्दु में भी शनी क्यों न चनू '? ऐसी विशिष्ट भावना रखते वाकी खो कभी सभी पन सहनो है। कश्चित् शानी न भी बने तो भी वासी से तो उच्च स्थान ब्यवस्य ही प्राप्त करेगी। तात्यये यह है कि हरेक मनुष्य ब्यवने मन में ऐसा धारे कि में भी बुख हूँ और यही उसके क्यांग बदने का श्रेयस्कर मार्ग है। यही मार्ग 'स्य द्वार' सिद्धांत सिखताता है। बुखरिल. हम बीच्य, पुरुषार्थहीन मनुष्यों के लिए सो जनत में कोई स्थान ही नहीं, यानि (might us right) विसकी कारी दक्ष की संस्थ

#### (२) पश्त एक होने पर अनेक रूप हैं:---

॥ श्रिपंतानिर्वत सिद्धेः ॥ (दूसरी तरहसे)

तथा

"ने एमं जाएड 'से सन्य जाएड ।
ज मन्यं जाएड से एमं जाएड ॥" "एको भावः सर्वथा येन हष्टः।
सर्वे भावः सर्वथा सेन हष्टः।
मर्वे भावाः मर्वथा सेन हष्टः।
एको भावः सर्वथां तेन हष्टः॥'

("स्पादाद" मजरी पृष्ठ (४ से)

भाषोड्घाटन

् प्रत्येक वस्तु स्वरूप से सत् और पररूप से व्यसत् धानं सं वह भाव और अभाव रूप भी है।

प्रत्येक वानु स्वरूप से विद्यामान है और पर कप से श्रविद्यामान है। इनना होने पर भी वानु फा यिं। सर्वधा भावरूप माना जाय ता एक वानु के सदमाव में संपूर्ण वानुश्रों का सदमाव मानना पड़ेगा, व्योध होई भी वानु अपने स्वमाव वाली नहीं मानना होगी। व्योद वसु का यिं। स्वाद्य स्वसाव माना अधेगा तो वानु में पो वर्षया स्वभाव सहित मानना पड़ेगा।

इसरे यह सिद्ध होता है कि "घट में उसनो छोड़ कर सभी वस्तुओं का श्रभाव मानने से घट श्रमेक रूप सिद्ध होगा।"

इससे सिद्ध होता है कि एक पदार्थ का ज्ञान करने के साथ पूसरे पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि वह उससे भिन्न, दूसरे सभी पदार्थों की ब्याहत्ति (श्रमाव) नहीं कर सकता है।

आगमों में भी वहां है कि, "जो एक शो जामता है यह सम को जानता है और सभी को जानता है यह एह का जानता है।' यैसे ही जिसने एक पदार्थ को संपूर्ण रीति मे जान लिया है, इसने सब पदार्थों को, सभी प्रकार मे जाना है। साथ ही जिसने सब पदार्थों शो सभी रीति से जाना है, वह एक पदार्थ को सभी रीति से जानता है।

चजैन दुर्रान में एक जाह कहा है कि श्रेतहेतु की उसके पिता प्राक्षी ने कहा था कि मिट्टी के एक पीड़ की जनने से, मिट्टी की बना हुई मभी बातुओं का झान होता है। यह बात भी उस रिखांत की पुष्ट करती है।

×

× × ×

व्यक्ति विशिष्ट पर श्रद्यातम मावना

है आत्मग्! नू अनन्त झान, दर्शन, अनन्त वरित्र और अनन्त बीर्ज्यशन है। जिससे तेरी शक्ति सामर्प्य हुने दस ट्रांतों से दुर्लभ ऐसे इस मृत्य भाव को मार्थक करने के लिये सगा! और सिंगे हुप बरनिपन्तामिश जैसे धर्म की बांच का उकड़ा समफ कर फैंक न दे।

#### प्रकर्ण--- ४

# स्याद्ध।द वरतु का अनेक धर्मात्मकपना

बताता है।

प्रत्येक वश्तु धनन्त धर्मात्मक है, ऐसा स्वाहार बतावा है। इससे विद्यात को विशेष पुष्टि मिलती है। वधि, भगवान महाबीर के निद्धांती का सुक्व चारणे जो इस खसार मंसार का स्वाम धर है मुक्ति मार्ग की तरफ प्रयास कराने का है. (फर भी यदि उसका सदुपयोग किया जाय, तो वह व्यवहारिक रीति से भी जात का कल्याय कारक हो सकता है। यह निशंक तथा निर्विताद है। यह निशंक तथा निर्विताद है। यह कि की अपेवा से मामा है, अपने शामाद की खपेता से रक्सर भी है। एक हाथी जैसे प्राणी की भी अनेक हरिदयों से देशा जा

सकता है। इसके गुंह म्थल से गद मरता हुआ कब मनु थ देखता है, तब उसे मतंगन कहते हैं। हाथी को मुख बधा मुंड से पानी की देख जसकी हीए कहते हैं। हाथी को मुख बधा मुंड से पानी की देख जसकी हीए कहते हैं। उसके आगे के बिशाल एगों को देख जसकी हीए कहते हैं। मुख्ड से सभी काम करता है, उस मुख्ड को हाथ मम मा कर लोग दरती कहते हैं। इस प्रकार मिन-पिक्त अपेना से देखा जाय तो प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म गहें हुये हैं, यह बात स्वष्ट समम में आ जायगी। एक ही गेंडू थी रोटी भी बनती है, पार्ट भी मतता है, चेगर, पुरी पानी कई बोर्ज सगाई जास सकती हैं। गोह में इस प्रकार की अनन्त प्रयोग्य हाता ही:

वर्तमान समय के विज्ञानी (वैज्ञानिक) जो स्थागे बढ़े 🧗 यह उनकी रमायन श्रीर सशोधन का परिएाम है। श्रमी भी वे जैसे जैसे आगे बढ़ते जायेंगे, वैसे वैसे पनको कुछ न एछ नवीनता प्राप्त होगी। क्यों कि बखु मात्र ही अनेक धर्मात्मक है। समार में कोई भी चीच अशास्य नहीं है। 'Man can do whatever be likes " नेपोलियन के शब्दों में [कहा जाय तो "Impossible word is not found in the Dictionary of the word" जगदीशचन्द्र वसु ने जब बनस्पति में जीव का होना सिद्ध किया, न्व उस विषय क ग्रज्ञात देशवासियों को बहुत आश्वर्य हुआ। जैन दर्शन में तो होटे वरचों को मूल से ही यह सिपलाया जाता है कि पृथ्वी, पानी, बनस्पति, बायु श्रीर श्रीम से एकेन्द्रीय जीव हैं। अनको स्थापर जीव कहते हैं। तथा दो देन्द्रिय, तीन इन्द्रीय, चतुर्थेन्द्रीय श्रीर पच इन्द्राय की इस ्त्री चलने फिरने की किया करें) कहते हैं। इस विषय का सूदम से सूदम वर्णन ' ीन जीवन शास्त्र" में दिया है। इसमें नोई शक नहीं कि डा० जगदोशचन्द्र बोस एक प्रया वैज्ञानिक थे। उन्होंने (1 tactical) रबनात्मक रूप से मिद्ध कर दिखाया, वह उनके अद्भुत वैज्ञा-निहझान का प्रमाख है।

स्तर्य, बादी ब्रादि बैसे देखा जाय तो आभूषण धनाने के कार्य में खाते हैं, किन्तु वेंदा लोग जब उस पर रासायनिक प्रयोग करके, उसका भाम करते हैं तब उससे हजारों दर्द दूर होते हैं तथा मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है। पानी स्त्रमान से पीका है, किन्तु उसमें जब शक्त डाली जाय तो भीठा होता है। नीजू मिलाया जाय तो चड़ा हणना है, अफीम डाला जाय तो चड़ हो ज्वाता है। पानी को पेली बोतत में डाता जाय तो पीला। लाल को तता है। पानी को पीली बोतत में डाता जाय तो पीला। लाल को तता में डाता जाय तो पीला वाला हिरोगा। इस प्रकार प्रत्येक चस्तु

में अपेला हिंह से अनेक धर्म रहे हुये हैं। जिस अपेला से हम यम्नु को देगिंगे वह बैमी ही दिग्मेगी।

अभी अभी वैज्ञानिकों ने 'एटम बम' की रोज की है, किन्तु वह दिसादमक पापवृत्ति को देने वाली है। उस रे रथान में उससे रवाण की हो। स्मा नोव कर देश को आंधोडवा की से सुपरे प्रवा भी नातुकरनी कैसे खुर साम मात में बेतनाता किंते, आये है। से बार बात में बोत नाता के की खुर साम में में बात के की खुर साम में में बात के की की साम के की की का भी करवाण हो। हिंमात्मक प्रयागों से किसी का भी जय नहीं हुआ है तथा होने, बाता भी नहीं। कराबित विजय दिसे भी तो बह चार दिन चौदनों के जैना है। अनत में धर्म से जब आप पर से बुद होने का है। इसिबय आज ससार में मृत्यु देने बात प्रयोगों को नहीं बरते हुये, बचाने के रचणरम मध्योगों का करना ही क्षेत्रकर है।

विज्ञानी जैसा सहितिश विज्ञान में मस्त रहते हैं, यैसे स्वरंकित्व योप और उन ह जैसे अन्य आध्यात्मिक खाहमार्थी, खरि, सहिते, मुगिगज, सन्त हमेश्रा खाहमा हो रोज में मस्त रहित खावे हैं। जैसे अन्य यहार्त खात हो सोक मक हैं, वैसे खात्म से नान्त गुणाहम हैं है और इसी से खात्मा से खीत कीत रहने वाने वान, हया, तथ, भाव, सुदुधा, समता, आहे ता, संख्ता, हदुकता, सरलता, न्याय-निपुणता और मित्र न्या मण्ड करने के लिए मुमुल लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। "खारम-रल" के खाये पहुज्जत और कारस कहनी के खाये भितिन लहनी तुर्क मात्र है। स्वामी रामतीर्थ एक समय दिमालय पर गये थे। उस समय विक हत्त ति ति है काले तक वर्षसे दंदनये। तथा देरा निर्तात मृत्यु की नोक पर आये। उस समय आकाश के सामने कर थे होते, Stop. (मन्द हो जाखी)। उसी समय वर्ष विरतर गया

क्षे.र मूर्य की किरलें निवानत ता यादल निगेदित हो गये। ज्यव विचार किया जाय कि इसके सामने जर्मनो की "होची जीटर" तोप क्या चीच है। यह व्यात्म-यल नहीं तो क्षीर क्या र्च खंडे १

मुट्टी भर हत्वो बाते देशबत्मल महातमा गाधी ने बिटिश स ग्राव्य, कि जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं हाता, कहा जाता था, उपनो भी किस प्रकार महात किया। यह आस्म-बल के सिवा दूसरा क्या हो मकता है?

अत भनाट में में भूले नहीं पडते हुए, अपना कन्याण मार्ग वीन सा है, उसकी खीज करना ही सन्चा पुरुषर्थ कहा जाता है।

x x x x

### वन्तु अनेक धर्मात्मक है, उस पर अध्यात्म भावना

#### है विज्ञानधन आत्मन

मांसारिक वैद्यानिक, जैसे "मरक्यरी" (पारा) तृतिया आदि में से निज्ञजी पैटा करते हैं। वैसे सभी सम्वग्ज्ञान, सम्बक्ध-रर्शन और सम्बक्ध चरित्र हारा अपने आस्म प्रशिप की पकट करते हैं।

x x x x

म्याद्वाट के मत से स्वद्रच्य, श्चेत्र काल और भात की खपेजा से खितत्व है और पर द्रव्य, काल, भाव की खपेजा से नात्तित्व है। जिस खपेजा से बातु में श्रांतित्व है, उसी श्रंपेशा से बातु में नात्तित्व नहीं हैं। इससे साम मझी नय में विरोध वैयधिकरस्य अनवस्था, सकर, उसतिकर, सशय, श्राप्तिवित्ति और खमाय, नाम के शेष श्रांति सकते।

## प्रकरण प

# स्याद्वाद वाणी सर्व दृष्टि का समास स्थान है

स्पाहाद शन्द में स्वात् और वाद ये दोनों शब्द रहे हुए है, जिनका खर्य है बच्चित कथन करना। इससे स्याद्वाद किसी भी वस्तु के लिये "वस्तु सर्वेया ऐसी हो है," ऐमा नहीं कहता। वह इस प्रकार कथन करना है कि जिससे उनमें से दूसरे की वैठक को भी स्वान मिल जीता है। जैसे कि किसी ने कहा कि 'घट नित्य हैं"। तय स्थादा है। कैसे कि किसी ने कहा कि 'घट नित्य हैं"। तय स्थादा से कहता है "स्याद सित् आप है। इससे चझा के अतित्य भी है, उससे भी उसमें स्थान मिल जाता है। उससे उठक उससे उठ नहीं जाती। इसी प्रकार कोई कहे कि

घडा श्रमित्य है, तम स्थाद्वादी कहेगा। कि 'स्यात-नासित'। कथ-चित् श्रमित्य है। इससे चसमें से निरंप की भी बैठक उड़ नहीं जाती। किन्तु उसको भी उसमें स्थात मिलता है। तथा घट हो नित्यानित्य है यह उससे प्रमाखित होता है। मसार के सभी पदार्घ मुक्त रूप से नित्य हैं तथा पर्याय रूप से श्रामित्य हैं। बीव भी श्रामा रूप से नित्य हैं और देह रूप से श्रमित्य हैं। घट मिट्टी का से नित्य श्रीर शाहार रूप से श्रमित्य हैं। इसी प्रकार मभी बात्यों के जिय समस्ता चाहिये।

म्याद्वाद हमेशा एकास्त कथन नहीं करता, किन्तु अनकान्त वचन उच्चारता है। पकान्त कथन करने में वस्तु में रहे हुए अनेकों इसरे धर्मों को जानने में एक पर्दा गिर जाता है। एवं उससे युद्धि का भी नाश होता है। जैसे किसी ने कहा: "घडा लाल है" तथ स्याद्वादी कहता है, 'स्याट्रित" कथचिन लाल है। अय यहि एकान्त इष्टि की तरह उसमें सपूर्ण लालपन का आरोप किया जाय, तो उससे न्यूनाधिक लाल रह वाली यहुत सी चीजें दोती हैं, उस समय क्या कहेंगे १ इसी से वस्तु क्यित का सपूर्ण ज्ञान होता है और वस्तु के अनन्त गृश धर्म ज्ञानने के लिए ज्ञान के दार मुले होते हैं। कोई वहें 'रेती भारी हैं" तब स्यादादी कहना है 'स्याद्रिन'' यानी कथिचन भारी है। यदि ऐसा न कहे तो लोहे की रत्ती उससे भी श्राधिक भारी होती है, उसके लिये वहने का जब मौका आबे तो फिर क्या फहना ? विशेष स्पष्टीनरण के लिये एक स्वर्णका ग्लाम ली जिए। यह एक अध्य में द्रव्य है, सर्व अध में द्रव्य नहीं है। क्योंकि आकाश और काल द्रव्य पृथक है। वैसे स्वर्श द्रव्य भी पृथक है। चीर वह द्रव्य केंबल परमासुधों का समृह है। इस प्रकार एक समय में स्वर्श द्रव्य है, दूसरा द्रव्य नहीं। अब वह स्वर्ण ग्लास पृथ्वी के पर-मागुक्षों का बना हआ है, उसका अर्थ यह हुआ कि सुक्षों पृथ्वी के धातुका विकार है। वह पृथ्वी के एवं अन्य किसी का विकार म्बप नहीं। धातु के परमासु भी का बना है इसका अर्थ यह है कि वह सुवर्ष के परमासुषों का बना है न कि तोई के परमा-सुत्रों का बना है और सुवर्ण के परमासुत्रों का बना है तो वह सुवर्ष गुद्ध है या खटान से निकता है, गुद्ध बिना किये वा है ऱ्या ''अ'' का बनाया हुन्ना है या 'ब'' का ? इसका व्यर्थ सह है िवद परमाशा औं का बना है। गिलास के रूप में बना है, घट ज रूप में नहीं बना है। इस प्रकार जैन-दर्शन कहता है कि वस्तु

निश्चित तथा थिशेव सीमा तक 'सतृ' कही जातीहै। परन्तु वह सर्वया 'सत्य' नहीं कही जाती। कोई भी वस्तु के विषय में एकान्त बोलने से उसके गुरा देखने की तरफ दृष्टि नहीं रहती है। इससे उनके अनन्त धर्म देखने का ज्ञान-द्वार बन्द हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु ऐसी ही है, ऐसा बहना योग्य नहीं है। ऐसा भी है, यह कहना उचित है। "ही" अन्य धर्मी का निषेध करता है। 'भी" दूसरे घर्षों की भी अवकाश देता है। सबर्ध गिलास के उशहरण से यह हात हुआ कि वह, कितने दृष्टियों से अवलोका जा सकता है। मोई दहेगा कि अग्नि टाहक है,"स्याहादी" कहेगा अदाहक भी है। लकड़ी व्यादिको जलावी है विन्तु आवारा, आतमा आदि अमूर्व पदार्थों को नहीं जलाता है, अतः वह अदाहक भी है। कोई बहेगे, कि 'जीव' और 'घट' दोनों भावात्मक है. परन्तु स्वाहादी कहेगा, अभावात्मक भी हैं। जैसे, जीव चैतन्य रूप है और रूप आदि गुण स्वरूप में नहीं हैं। यैसे 'घट' रूप श्रादि पीद्गनिक (मीतिक) धर्म स्टब्प हैं दिन्तु चैतन्य रूप में नहीं हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु ध्यनन्त धर्म वाली हैं। अतः वह सर्वथा ऐसी ही है, ऐमा कहना उचित नहीं है। जहां वस्तु के अनन्त धर्मों में से दो धर्म भी युगपन् (एक साथ ) बोल नहीं सकते हैं वहां एकान्द बचन 'ऐसा ही है" ऐसा कहना मिध्या है। इसी लिये तो वस्तु के प्रत्येक धर्म का विधान तथा निपेव से सम्प्रत्यित सात प्रकार-शब्द प्रयोगों की व्यर्थान् सप्तमङ्गी की रचना शासनकारों ने की है। जिसका संशिप्त स्वरूप 'सप्त भङ्गी'' के प्रकर्ण में दिया गया है।

एकान्त पचन को सर्वेषा सत्य नहीं माना जा सकता है। जैसे जीव को एकान्त नित्य माना जाय तो शल, युत्रा श्रीर ध्यान में लेकर यदि अनित्य कहा जाय, तो वह भी ठीक नहीं है। क्यों कि उसकी सभी अवस्थाओं में आत्मा तो रहा हुआ है. को नित्य है। इसी प्रकार वस्तु को एकान्त निस्य किया एकान्त श्रनित्य न कहते हुए, उसको नित्यानित्य कहना यही अचित है। कोई भी वातु सर्वधा ऐसी ही है, इसप्रकार त्यादादी नहीं कहता। एकान्ती इमेशा संकुचित विचार वाला होता है और अनेकान्ती सदा विशान यन का होता है । एकान्ती सदा ही अपूर्ण है, जबकि अने कान्ती मन्पूरी है। अत: अनेकान्त दृष्टि-मुक्त यनना ही हित-कारक है। किसा भी दृष्टि में "स्यात्"लगाने से अनेकान्त दृष्टि धनजाती है। और जब टिट अनेकान्त बनती है उब वह विशाल श्री (गम्भोर सागर जैसी वन जाती है। समुद्र के नीचे जैसे रत्न हैं और सरोबर पर जैसे पशु-पत्ती आकर के किल-किलाइट करते हें और जल का पान करते हैं, वैसे स्याहाद दृष्ट भी गुण रहनों का धारण करती है और गुणी जन उसके आश्रय में आकर के उसके गुणामृत का पान करता है। यही प्रभाव "स्याद्वाद" दृष्टि का है । अतः गुणका मलुष्य को हमेशा स्याद्वाद दृष्टि प्रहण करनी चाहिये। यहाँ कहने का आशाय है।

<sub>x</sub> x x

×

"स्पाद्वाद" में सर्व दृष्टियों का समास स्थान है उस पर श्रद्धारन भावना

हे आत्मन् ! संसार सर्वथा असार है, ऐसा नही गानते हुए हुए धर्मार्थ-काम और मोज इन पुरुपाओं से संसार को सारकृत बनाजे। बर्चोफि वस्तुनात्र अवनन गुजात्मक है। और हे आत्मन् ! मु, पर हुल भंजन बन, जिससे बेरे आश्रय में बहुत से हुन्धी जीव आजर शानिव आप्त करें। मू झान, दर्शन, चरित्र 'इसनीन न्दरन की प्राप्त करः जिससे तेरे पास छाने वाले की पूछा दर्शन आदि जवाहरात दे सके।

शीवर हो सहता है।

जब्द−ज्ञान श्रीर श्रपेष। ज्ञान

शब्द ज्ञान में यदापि विचारने की स्नावस्यकता होती हैं.

किन्तु खति सहवास से उसमें कठिनना माल्म नहीं होती। क्रान

हिवा अपेचा ज्ञान तो विचारने के लिए मुख्य और विशेष

रस्तता है। अतः उममें विकटता मान्नम हो, या स्वामानिक है। परन्तु शब्द-हान जैसे अभ्याम-परिचय के लिए मरल होता है, येन अपेदा अधना नयों का अध्याम भी यदि निरन्तर रमा जाय, तो वह धामानी से थे। इसमय में जान

## प्रकरण---६

## स्याद्वाद में सभी दर्शनों का समाधान है

संसार में सभी पदार्थ (जह तथा चेतन) सत , असत रूप, नित्य अनित्य और सामान्य विशेष रूप हैं। उन पदार्थी की यथास्थित रूप से समक्ष्ते से जीव वस्तु को पूर्ण श्रीर सत्य ज्ञान होता है। जैन दर्शन किसी भी बात का एकान्त सत्य या एकान्त असरय, एकान्त नित्य और एकान्त अनित्य एवं एकान्त सामान्य या एकान्त विरोध नहीं कहता। ध्यान्तु वस्तु मात्र सत्-असत्-नित्य-श्रानित्य श्रीर सामान्य विशेष इस प्रकार उभय रूप है ऐसा कहता है। तथा विना सत्य का असत्य, विना नित्य का अनित्य और बिना सामान्य का विशेष भी नहीं है, ऐसा मानता है। अर्थात् अमय रूप मानता है। जो सत्य है उसकी भी व्याख्या ठीक ठीक समकते की आवश्यकता है। इसके लिये तत्वार्थ सूत्र में कहा है. ''क्त्याद्व्ययधौव्ययुक्तम सन्"। यानि जो स्त्याद, व्यय और प्रौव्य इन तीनों से युक्त अर्थात तदात्मक है वह "सत्" कहा जाता है। मतलब यह है कि वस्तु बद्दज़ होती है, उसका न्यय होता है और उसका सत्व (मूल-पदार्थ) कायम रहता है। इस "श्रीपदी" को सिद्धांत कहते हैं। उसकी रचना स्त्रज्ञान के पर्परा के अनुसार भगवान महावीर के परनात श्री गणधरी ने (बनके मुख्य शिष्यों ने) की है। वे परम सुत गीतार्थी होने से इस सिद्धांत की सत्यता और सर्वोत्तमता में शङ्का की कोई जगह नहीं है।

संसार के सभी पदार्थ मन समन् स्व, किस्य-अतिस्य और सामान्य विशेष रूप हैं उन सबका समावेश महाझानी पुरुषों ने हो नयों में दिया है। (१) द्रव्यार्थि नय (६) पर्वायाधिक वय। सात नयों का वर्णन हम आगे बरेगे। इनमें ये दो नय द्रव्यार्थिक और परियार्थिक मुख्य हैं। वस्तु न्थिति का चयार्थ और मपूर्ण ज्ञान समभने के लिये जन मह्यियों ने मात नयों की विचार श्रेणी उत्पन्न की है।

किसी भी वस्तु का उन मात नवों द्वारा प्रत्रकोकत करने से उमरा सप्ण और वयास्थिति झान प्राप्त होता है। वास्तव में अगर देखा झाग तो यह बुद्धि बत्त का खजाना एक है। नय एक विरोप श्रेकी है। घल्कि यों कहना चाहिए कि किसी भी धर्म का खगार्थ और सपूर्ण झान नवाने वाला यह एक आहना है। जैन दर्शन में यह भिद्धात चहुत यहा महस्व रसता है। मार्गो नय एक दूसरे की अपैना से सम्भित है। निर्पेष्ठ हो तो वह भिरम है। प्रमाण झान को मार्गो नय प्राह्य करते हैं। जैन धर्म का मानना हैं। सार्गो नय से जिन-बाणी सिद्ध है। और जो यबन नयों से निद्ध होता है वही प्रमाण भूत कहा जाता है।

कब हम द्रव्याधिक और पर्निर्धिक नय के विषय में निचार

## न्दरॅगे।

नित्वयस्वयणमंगह्, विसेस पत्थारमून वागरणी। दव्जिट्टिको च पञ्जवणको च सेसा विचप्पार्गि॥

(सन्मनि प्रवर्ष)

र्ष्यात् तीर्थकरों के वचनों का सामान्य श्रीर विशेष रूप शियों का मूल प्रतिपादक, द्रव्यार्थिक श्रीर पर्यायार्थिक नय हैं। बाकी के सच नय इन दोनों के ही भेद-हैं।

द्रव्यार्थिक नय तीनों काल में स्थायी ऐसे एक ध्रुष तथ्य को देखता है। उसकी दृष्टि में त्रैकालिक भेद कौ सी कोई वस्तु नहीं है। पर्यायार्थिक नय, इन्द्रियगोचर प्रत्यक्त्य को ही में निकार करता है। इसलिये उसकी दृष्टि से तीनों काल में स्थायी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है। यह नय सिर्फ वतमान काल में देखा जाने वाला म्वस्थ को ही मानता है। अत: उसकी दृष्टि में "अतीन और अनागत" संबन्ध से रहित सिर्फ वर्तमान चर्ड पर्या है। उसके मत से प्रत्येक क्ष्य में क्ष्यु भिन्न भिन्न है।

"द्रव्याधिक" छौर 'पर्याथाधिक" दोनों नयों की सायेच हि। यातु का संपूर्ण स्वरूप समझती है। छतः पूर्ण और यथार्थ है। तथा द्रव्याधिक छोर प्रयोगिक दोनों निरपेच तथ की ब्रह्मोपणा अपूर्ण तथा सिरया है। इन दोनों नयों की सापेच हि है में से जो विचार फलित होने हैं वे यथार्थ हैं। चैसे कि आसा के निरप्य के विच अध्यक्ति होने हैं वे यथार्थ हैं। चैसे कि आसा के निरप्य के निर्पय में बह अपेचा विद्रोप में निरस्य भी हैं और अनिर्पय भी। मर्चार्य के विषय में वह कथिन मूर्च और कथिन कमूर्च भी है। युद्धत्व के विषय में वह कथिन सुद्ध और कथिन आयुद्ध भी है। एसमाण के विषय में कथिन उत्थापक और कथिन भाव्यापक भी है। संस्था के विषय में वह एक तथा कथिन क्षार्रेक भी है। संस्था के विषय में वह एक तथा कथिन क्षारेक भी है। संस्था के विषय में वह एक तथा कथिन क्षारेक भी है। संस्था के विषय में वह एक तथा कथिन क्षारेक भी है। संस्था के विषय में

द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि अभेदनामी है। तथा पर्यायाधिक नय की दृष्टि भेदनामी है। निस्य, मन और सामान्य का समावेरा द्रव्याधिक नय में हो सकता है। तथा श्रातित्य, श्राहन एवं विशेष का समायेरा पर्यायाधिक नय में हा सकता है। ये दोनों नय, द्रश्याधिक तथा पर्यायाधिक एक दूसरे की श्रापेणा कर रहते जैसे लगड़े पैर से चल नहीं सकते वैमा हो एपात मार्ग है। क्योंकि उससे चलु वा सपूर्ण ग्वरूप हात नहीं होता है। में ती खला श्रालग होते हैं। उस समय उमक्षे कोई कीमत नहीं होती। किन्तु उनको एकतित करके जम हार यनाया जामा है, तब उसकी सन्वी कीमत होती हैं तथा नभी वह शाभूपणा व में भी गिना जाता है। इसमें एकात मार्ग वहां पथक पुषक मोनी जैसा है। श्रीर श्रानकोत मार्ग ग्रुक्तवली के हार जैसा है।

वस्तु मात्र सत्-असत् रूप है। अर्थात् सत् असत् उभयरूप है। इन होनों का एफ दूसरे के साय ऐसा निकट को सम्बन्ध है कि वह एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं सकता। जैसे मुद्राप ने बाल-उन में जो खराम आचरण किया होता है, उसकी जतानी में बह परचाताप करता है। अविष्य में दैभा आवरण न हो, इमके लिए प्रयत्न करता है। इससे देशा आनकता है कि दूड्य और पर्याय' तीनों काल में सम्बन्ध महता है। मर्थोकि प्रयंव काल काला है सि इन्द्रा क्षात्र में साम काला है कि दूड्य अर्था मं साम सि हि हुई है। बार्योक प्रयत्न करता है। इससे देशा आनकता है कि इन्द्र्य क्षात्र मां में साम काला में रही हुई है। वालु हो सत् चीर अमत् मानने से कुड़ लोग ऐसा आश्रेप करते हैं कि जैनो एक वालु में ''असत्'' और ''सत्' होनों मानने हैं। बार्योत् इपडे में नमं और गमं में ठरडा जैसे मानते हैं। हिन्तु यह आश्रेप विमा समफ का है। क्येंकि जैन विद्यात्व स्वाय है। स्वत्य मानता है, वह स्व-स्वस्य से और असत् मानता है वह पर समस्य है। उद्युवर्ग, —

उदाहरणार्थ, मिटी का घड़ा द्रश्यरूप से मिटी का है। वह जल रूर नहीं है। क्षेत्र से यह काशी का बना दुआ है, कज़ीन का यना हुआ नहीं। काल से वह शसन्त ऋतु वा यना हुआ है। रारत ऋतु का नहीं। भाव से वह लाल ग्झू का है, हरे रङ्ग का नहीं। एक पदार्थ में सन और असन है और नहीं है, दोनों धर्मों का सिद्ध होता है। इसी प्रकार वश्तु मात्र स्व स्त्य से सस्य है और पर एक से असदय है। अर्थात् स्व-द्रव्य, स्वक्रंत्र, स्वकाल और पर-भाव से असत्य है। अर्थात् स्व-द्रव्य, पर-काल और स्व-भाव से सत् है और पर-प्रव्य, पर-लेज, पर-काल और पर-भाव से असन् है। इसमें टरुडा और उप्यात की कोई बात महीं। यह एक दूसरे के गुणधर्म की बात नहीं है। किन्तु यह तो वस्तु का सत् अर्थात् अस्तित्व और असत् अर्थान् नासित्व की धात है।

वस्तु जो सत् श्रीर श्रासत् रूप है जममे सत् का स्वरूप जानने की श्रवि श्रावश्यकता है। उसके विषय में भिन्न-भिन्न मतों की मान्यवायें भी भिन्न-भिन्न हैं। इस सम्बन्ध में पंठ सुखताल जी ने तत्वायं सूत्र के प्रयु २२४ में जो उस्लेख किया है उसवा श्रवतराय यहां हेते हैं।

'कोई दर्शन सम्पूर्ण पदार्थ को (महा) को केवल ध्रुव ही (नित्य) मानता है। कोई दर्शन सन् पदार्थ को निरम्बय, चिएक (मात्र करपाद-विनाश-सील) मानता है। कोई दरोन चेतन तत्व-एप सन् को केवल ध्रुव (छटस्प-नित्य) और प्रकृति तत्वकर्ण सन् को परिखामी (नित्या-नित्य) मानता है। कोई दर्शन अनेक सन् पदार्थों में से परमाणु-काल, आतमा आदि कुछ सन् वत्वों को खटस्प-नित्य और पट, वक आदि खुइ पदार्थों को मात्र दराव का खटस्प-नित्य और पट, वक आदि हुइ पदार्थों को मात्र दराव का स्वाद कर सन् वत्वों को स्वाद सन् का सन्वव्य सन् के विषय में उदर्शन कर सन् मत्वव्य सन् के विषय में उदर्शन कर सन् मत्वव्य सन् के विषय में उदर्शन कर सन् मतों से भिन्न है।"

दूसरे दर्शन मानते हैं कि जो सत् वातु है, वह केवल पूर्ण रूप में छटस्थ नित्य अथवा केवल निरन्वय, विनाशी अथवा उमका खमुक हिस्सा छुटस्थनित्य श्रीर अमुक भाग परिणासिक अथवा उसका कोई हिस्सा केवल नित्य श्रीर कोई हिस्सा केवल श्रानित्य मानते हैं। परन्तु उनकी ये मान्यतार्थे योग्य नहीं है। ''जैन-दुर्शन मानता है कि चेतन श्रथवा जड़, सूर्त अथवा

अमूर्त, सूरम या स्थूल सभी सन कही जाने वाली यातुयें उत्पाद, व्ययं और द्रश्य रूप में निरूप हैं। प्रत्येक वस्तु में यें। छात्र हैं। एक अंत्र ऐसा है जो तीन काल में शादवत है। और दूसरा अंत्र सदा अदारवत है। शादवत अत्र के कारण से प्रत्येक वस्तु भू वात्मक (स्थिर) और अशादवत अत्र के कारण से उत्पाद क्यर आतमक (अध्यर) कही जाती है। इन वो अंत्र में से किसी एक एक तरफ दृष्टि बाते से और दूसरी तरफ नहीं जाने से वस्तु केवल स्थिर रूप आव्या केवल अध्यर रूप मालूम होती है। किन्तु होनों अंत्रों को तरफ दृष्टि बातने से वस्तु का पूर्ण और यथार्थ सक्त्य मालूम होती है। किन्तु होनों अंत्रों को तरफ दृष्टि बातने से वस्तु का पूर्ण और यथार्थ सक्त्य मालूम होता है। किन्तु होनों स्थार्य होता है। स्थार्थ स्वरूप मालूम होता है। किन्तु होनों स्वरूप साम्मा जाय तो हिस्स कार्य स्वरूप स्वरूप होता हो। त्रा स्वरूप साम्मा जाय तो हिस्स कार्य स्वरूप साम्मा जाय तो

इस प्रकार पांच पर पांचावक रवस्य समझा जाय ता फिर किसी प्रकार की चयो, टोका या उपेला को स्थान ही नहीं रहता। इत्तना हो नहीं, किन्तु उससे सबके साथ समन्वय भी हो जाता है और छोटी-छोटी एक-एक कड़ियों के मितने से एक जंजीर के समान हो जाता है। किसी समय सब दशन बाते प्रेम प्रन्थी में हमेशा के लिए वॅथ जायेंगे यह निश्चित है। स्याहाद सिद्धान्त इस प्रकार एक सज्जन-मित्र की हैसियत हो पूर्ण करता है।

श्रीर यह जो जगत देखा जाता है, वह किसी ने बनाया नहीं है। वैसे यह शून्य से भी उत्पन्न नहीं हुआ। वह अनादि काल से बना आया है, बनता है, तथा बनता रहेगा। वह अनादि, अनन्त है। उसके अन्दर रहे हुये सभी पदार्थ, जड़ और चेतन, उत्पाद-वय और ध्रु व्युक्त हैं। जात में छुड़ भी नया उत्पन्न नहीं होता तथा न उसका समूल नाश होता है। पदार्थों का जो रूपा-नतर होता है उसी का अर्थान पर्याय का नाश होता है। यस्तु का मुलतत्व हो हमेशा कायम रहता है। इस महास्ता गांधी जी स्था-द्वाद के सिद्धान्त के विषय में अधिपाय देते हुये कहते हैं, 'वह आता परिवर्तनशील है। फिर सुमें भले ही कोई रयाद्वारों कहें, मरामी रामतीर्थ ती 'जात-र्यंगर ने बनाया," ऐसा कहने वाले का उपहास करते हुये कहते हैं कि 'ऐसा कहने वाले का उपहास करते हुये कहते हैं कि 'ऐसा कहने वाले योड़े के आगे गाड़ी रसते हैं।" फिर कहते हैं 'परमेश्वर ने जगत वनाया तब किसी स्थान पर राड़े रहकर ही बनाया होगा, पानी होगा। पांच मृत भी होंगे। तब ईश्वर ने बनाया क्या ?" संजित में कहा जाय तो यह जगत किसी ने बनाया नहीं है, वह अनादि काल से चला आता है।

क्ष , वेन-तरव-सार-सारांश इस नाम को मैंने पुस्तक लिखी। उसमें स्वाहाद के लिये तरवह पुरुपों ने जो अभिनाय दिये हैं, वे दिखलाये हैं। उसी में से यह लिया गया है।]

जगत में क्यल ब्रह्म ही सन है और शेष व्यस्त्य है, यह मान्यता भी मुद्धि गम्य नहीं होती है। उसके लिये प्रसिद्ध भी० भी राषाकृत्यन् व्यवने "उपनिष्दी मा तत्वज्ञान" पुस्तक में लिएते हैं कि पदार्थों की व्यतेकता, स्थान की को को के का के प्रसाद कर कर के प्रसाद की स्वतंत्र की स्वतंत्र की स्वतंत्र का विशेष यह उपनिष्द की साह कर के प्रसाद कर की से कि सुक्ता के प्रसाद कर के सि कि सुक्ता के सि के सि के प्रसाद कर के सि कि सुक्ता के सि के प्रसाद कर के सि कि सुक्ता के सि के प्रसाद कर के सि के सुक्ता के सि के सि

खपनी हरती रम्यता है तब तक उस छाया की हरती भी सापेष टिट से मन्त्री है। जगत को वस्तुये यह मस्य परार्थ की अपूर्ण तस्वीर हैं। यह ठोक है, परन्तु यह मृग-मरीचिका जैसी खामास मात्र नहीं है।" इससे जैन दरान मन् परार्थ का तज्ञ् ए "इत्याव स्यय थी। श्रुव" मानता है, वह अनुस्का मस्य है, ऐसा अनुस्का में आरोगा । इससे भी मत्यर्थ में देया जा सकता है कि नोई भी वस्तु एकान्त्र मानने से उनका मन्गूर्ण स्वस्य देया नहीं जा सकता। दिन्तु जब उसको अनेकान्त्र टिट से अवलोकन करेंगे, तभी यह सस्य स्य में देया जा सकेगा।

## सामान्य विशेष

श्रव सामान्य विशेष के विषय में हुछ देग्रें। जैन-दर्शन मामान्य विशेष वो पदार्थों का भर्म सानता है। उसको स्वतन्य पदार्थ नहीं मामान्य धौर विशेष को अने प्राप्त नहीं हो सकता। असी से प्रमु का मामान्य और विशेष को जो पदार्थों से असा मानते हैं उनकी मान्यता योग्य नहीं है। क्योंकि सामान्य विशेष पहार्थों में श्राप्त सामान्य विशेष यह पदार्थों का नगभार है। क्योंकि धर्म धर्म का एकान्य भेद नहीं है। सामान्य विशेष पहार्थों से सवधा भिन्न मानने से एक वानु में सामान्य विशेष सम्प्र का मानने से एक वानु में सामान्य विशेष सम्प्र के पहार्थों से सवधा भिन्न माना जाय वो पदार्थ और सामान्य विशेष एक स्वत्र को सामान्य विशेष के एक वा अभिन्न माना जाय वो पदार्थ और सामान्य विशेष स्वत्र हो तार्थे। इससे होनों में एक वा अभाव मानना पहेगा। इससे तो सामान्य विशेष के पदार्थों के सामान्य विशेष के सिना । क्यों कि सामान्य विशेष वर्ष की प्रतीति प्रमाण् से भी सिद्ध होती है। इससे सामान्य विशेष की पतीति प्रमाण् से भी सिद्ध होती है। इससे सामान्य श्रीर

विशेष को जो लोग परार्थों को भिन्न मानते हैं श्रीर निरपेत्त मानते हैं, बह उचित नहीं है।

सामान्य, यह विशेष में ज्योत-प्रोत है। तथा विशेष, यह अभिन्न मामान्य की भूमिका के उपर ही रहा है। अतः वस्तु मात्र श्वविभाज्य, ऐसे सामान्य विशेष अभय रूप सिद्ध होता है। उदाहरण देशियो। यदि हम बिना विशेष का, केवल सामान्य माने तो विशेष छोड़ना ही पड़ेगा । परिकाम यह आयेगा, कि मुवर्ण के कुरहत, चूड़ी, श्रंगृठी श्रादि श्राक रों की विचार तथा बागी में से दूरकर कवल स्वर्ण ही है, इतना ही व्यवहार करना पड़ेगा। श्रद्यांत् किसी भी चीज की श्राकृतियों का हमें विचार छोड़ देना पड़ेगा: इसी प्रकार विना सामान्य केवल विशेप को मानेंगे, तो स्वर्श के विचार को दूर कर केवल, सुगडल, चुडियां, श्रंगृठी आदि काही विचार हमें लाना पडेगा। किन्तु अनुभव से यह बात सिद्ध नहीं होती। क्योंकि कोई भी विचार या बाखी मामान्य या केवन विशेष का अवलम्बन लेकर स्टपन नहीं होता। इस पर यह भिद्ध होता है कि ये दोनों भिन्न हैं। फिर भी परस्पर छात्रिज्ञ भी हैं।

सामान्य विशेष की तरह वाचक श्रीर वाच्य का सम्बन्ध

## भी भिन्न।भिन्न है

जैसे घटादि पदार्थ सामान्य विशेष रूप हैं, वैसे "वाचक श्रीर वाच्य ' शाद भी सामान्य विशेष रूप हैं | क्यों कि शब्द (बाचक) और प्रथं (बाच्य) का कथिद्वान् नादात्म्य सम्बन्ध माना है। महान विद्वान श्रुत ज्ञानी श्रीमद् भद्रवाहु स्वामी जी ने भी कहा है कि "वाचक-बान्य से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी है।" जैसे छुरी शब्द के कहने के समय बोलने वाले का सुरत और सुनने वाले के कान कटते नहीं है। असिन शब्द के

योलने से कोई अलता नहीं है। लड्डू कहने से किसी का सह नहीं भरता। श्रात इससे स्पष्ट है (के वाघ इसे वाच्य भिन्न है।

श्रद छुरी शान्द बोलने से छुरी का झान होता है, अश्निका नहीं। अश्नि से अश्निका बोध होता है अन्य किसी का नहीं और तज्जुकहने से लड्डुका हो बोध होता है अन्य किसी का नहीं। इस टिए से भी "बायक भीर बार्य" मित्र हैं।

विकल्प से शान् उत्पन्न होता है तथा शान्द से विकल्प ! इससे इम देख सकते हैं कि शन्द और चिकल्पका कार्यकारण सम्बन्ध है। फिर भी शब्द अपने अर्थ से भिन्त हैं। अब हम नित्यानित्य सम्बन्ध पर शिचार करेंगे। दीवह से लेकर आकाश पर्यन्त समी पदार्थ नित्यानित्य स्वभाव वाले हैं। कोई भी पदार्थ स्याद्वाद की मर्यादा को चल्ल घन नहीं करता। जैन दर्शन समस्त पदार्थों को एत्पाद, व्यय और धीव्य युक्त मानता है। उदाहरण-दीपक पर्याय में परिश्वित तेज के पामागुओं के समाप्त होने से या हवा लगने से दीवक गुल हो जाता है तो भी वह सर्ज्या श्रानित्य नहीं है। क्योंकि तेज से परिमाण श्रान्य-कार रूप पर्याय में पुरमन द्रुडय रूप से दिदानान है। इसमें पहले की आकृति का नारा और नयी बाहतिकी नत्पत्ति हुई है। इसमें दीप क की अनित्यता कैसी रही ? इसी प्रकार मिट्टी का घड़ा बनाने के समय कोप शिवक आदि मिन्त मिन्त आरुवियां यनती है। परन्तु दसमें मिट्टी का अभाव हात नहीं होता। मिट्टी म यस देखी जाती है।

इस प्रकार दीपक में हम नित्यत्व और श्रुनित्यत्व होनों पर्म देखते हैं। जैसे नवका स्नित्यत्व साधारण है सेसे नित्यत्व भी साधारण सिद्ध होता है।

कुछ दर्शन वाले घन्धकार को प्रकाश का अभाव रुप मानते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रान्य बार कोई स्वसन्त्र पदार्थ नहीं किन्तु प्रकाश का अभाव मात्र है। इससे वे दीपक को नित्य नहीं मोनते। किन्तुयह ठीक नहीं। क्योंकि अन्धकार भी प्रकाश की तरह स्वतन्त्र द्रज्य है। वह पुद्गल का पर्याय है। दोपक और चन्द्रमा का प्रकाश जैसे चास्रप (चन्द्रसे देखा जाय बैसा। है वैसे तम (अन्धकार) भी चाच्य है। तथा अन्यकार रूपवान होने से स्पर्शवान भी है क्योंकि उसका स्पर्श शीत है। पुद्गलों के लच्छा बताते हुए 'नव-तत्व' नामक प्रन्थ की ग्यारहवीं गाथा में कहा है कि-

> सद्यधद्वं यार उन्होश्च, पभाक्षायातवेहि स्त्र । वन्नगम्ध रसा फासा पुग्गलाण तुलक्षण ॥

यानि, शब्द, अन्धकार, प्रकाश, प्रमा, छाया आतम तथा वर्ण, गन्ध, रस और स्परा ये पुद्गल के लच्चण है। इससे सिद्ध होता है कि व्यन्धकार मा स्त्रतन्त्र द्रव्य है और वह भी पुद्गल का पर्याय है।

कुछ दर्शनकार शदको भी, आकाश का ग्रेण मानते हैं। वह आकाश दुसुम-वत है और वन्ध्या के पुत्र जंसा है। जरा सोचने की बात है कि आकाश अरूपी है और अरूपी का गुण रूपी कैसे ही सकता है। अब तो रेडियो, मामोफीन, टेलीफीन, वगैरह वैज्ञानिक साधनों ने यह सिद्ध कर दिखलाया है कि शब्द पुद्गल है। यदि शब्द-रूपी पुद्गल नहीं होता तो पकड़ा कैसे जाता १ परमाणु दो प्रकार के होते हैं—स्थूल और सूद्रम । सूदम् परमाणु चर्गचनु से देख नहीं सकते । हा दिव्यज्ञान से वह देखा जा मकता है। इसी प्रकार यह भी पुद्राल है। किन्त बद्तेन काश्रभात्र नहीं।

स्याद्वाद्व संशयश्रद नहीं है।

**''स्याद्वाद यह संशायवाद है परन्तु नि**श्चयवाट मही है," ऐसा कहते आले स्याद्वार के सिद्धान्त को नहीं सममे। मैं पई बार बतला चुका हूँ कि स्याद्वाद श्रत्येक पदार्थ को भिन्त भिन्त अपेक् से और विभिन्त हच्छि से देखने की कहता है। कोई भी वस्तु यदि निश्चित रूप में समक्त में न आये. तो वह सशय है। जैसे कोई मनुष्य अन्धकार में रस्ती को देखकर सांप की कल्पना करे या अन्यकार में किमी ठ ठे ब्रुच को देखकर मनुष्य की कलाना करे तो वह सराय कहा जा सकता है। किन्तु स्याद्वार वो एक और एक दो, दीप नकी ज्योति की तरह स्पन्ट है। क्योंकि कोई भी वस्त अपेता ''अस्ति' है, यह निश्चित है और किसी श्रवेद्या से 'नारित' है, यह भी निश्चित है तथा एक समय एक रूप में 'नित्य' यह भी निश्चित है। इस प्रकार एक पदार्थ में भिन्न भिन्न धर्मों का सम्बन्ध बैठाना हो, स्पाद्वाद है । किन्तु वह सरायबाट नहीं है। पिता की अपेदा से एक आरमी पुत्र है, यह कोई इन्कार नहीं कर सकता। वैसे ही पुत्र की व्यवेशा से पिता है इसे भी कोई इन्यार नहीं कर सकता। व्यक्ति एक होने हुए अपेका से विता भी है और प्रत्र भी है। यहा विता होवा या पुत्र एसा संशय कोई नहीं करेगा।

स्याहाद में सर्वदृष्टि का समाधान है

हे आत्मन् ! स्याद्वाद सिद्धात जो कि धर्म की धुनिवाद पर स्वद्वा है, उसकी आध्यात्म मावना क्या लिए ?

किसी भी दृष्टि को अब 'स्वान्' शाद लगाय। जाता है, तब यह सम्बक् दृष्टि बनती हैं। और बसका मिध्यत्व ऋसान दूर होता है। जो सम्यक् ट्रांट जीव है उसका द्वरय इस तरह उदार यनता है कि वह सभी विश्व को समान समम्मता है। उसको न तो किसो पर राग है, न किसी पर होप। उसके लिये मान और अपनान, निश्वा और स्वृति सभी समान है। परपर और इसपे भी ममान हैं। ऐसे सम्यक् ट्रांट जीव ही इस सक्षार सागर से पार उतर जाते हैं। वे हमेशा धर्म में सहीन रहते हैं। इसलिये ही स्यद्वाद ट्रांट करने की प्रभु ने ब्याहा से है।

इसका विशेष निश्चय करने के लिये ऋहिंसा और स्याद्वाद के सिद्धांत का कितने निकट का सम्बन्ध है इसे खरा देखिये।

श्री चिमनलाल अयवन्द शाह एम॰ ए० ने 'असर हिन्हु-स्तान में जैन धर्म' नामक पुरतक के पृष्ठ ४४ में जो बसे स्व किया है, उसको देखने का में बानुरोध करता हूँ।

इस प्रकार यदि आहिसा, यह जैन धर्म का मुख्य नैतिक गुण-विरोप माना जाय तो 'स्याइन्द' जैन छाध्य स्मयाद का आहितीय लच्छा मिना जा सकता है। तया शाहरत जगत का कर्ता ऐसे सम्पूर्ण ईश्वर को स्पट्ट नियेष करके जैन घर्म कहता है कि हे मगुष्य ! मुँ खपना हो मित्र है। इसी सरेश को ध्यान में रखकर हो जैन विधि विधानों को रचना हुई है।

नोट — "द्रव्यार्थिक नय" की अपेदा से वह वस्तु नित्य, सामान्य, अवाच्य और सन् है। तथा 'पर्यायार्थिक नय' की अपेदा से 'अनित्य, विशेष वाच्य और असत्य है। इससे नित्यानित्य वाद, सामान्य विशेषवाद, अभिकाष्य अनभिकाष्य तथा सन् असन् वाद इन चारों वादों का स्यादाद में समावेदा हो जाता है।

ि । "स्याद्वाद" यह कार्य साधक है । जैसा कि हम पहले दिखला खुके है, प्रत्येक वस्तु सत्त-श्रसत् ل در ا

परद्रव्य, पर-क्षेत्र, परकाल और परमाव से स्थात है। इस प्रकार स्याहाद सभी वरतुओं को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से नापता है। शाक्षों में भी यही स्थाता है कि द्रव्य-क्षेत्र काल-भाव के अनुसार खलना चाहिए। इससे परिखाम यह होता है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार जो विचार करके चलता है, वह स्रवश्य उसके कार्य में सफलता प्राप्त करता है।

द्रव्य-क्षेत्र काल और भाव से चलना वास्तविक रीति से मनुष्य ने आर्यक्षेत्र, बार्व्य-कुल, आर्य-धर्म प्राप्त करके सद्भावना प्रवेक की हुई सकार्य-कुल, आर्य-धर्म प्राप्त करके सद्भावना प्रवेक की हुई सकार्य-कुल, सार्य-धर्म प्राप्त करके आध्यारित क

रूप अर्थात् स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से सत् और

पूर्वेक की हुई स्कृति-कमाई का सदुपयोग करके आध्यात्मिक जीवन साधने का है। यदि ऐसा हो तो वह कभी भी लाभनद हुए विनानहीं रह सकता। जैसे एक मनुष्य को एक मिल बमाने का विचार हुआ। अब वह विचारे कि मिल करने और बनाने के लिए तथा उसके ब्यय को पूरा करने के लिये मेरे पास आवश्यक द्रव्य है या नहीं। क्षेत्र से वह यह विचारे कि मिल करने के लिए यह चेत्र अनुरुल है या नहीं। काल से यह यह विचारे कि यह समय मिल करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। भाव सेवह यह विचारे कि मैं इममें दृद रह सकू गा या नहीं। इस प्रकार सभी तरहके विचारों को परिपक्त बनाकर श्रीर सर्वप्रकार की अनुरूलताओं को देखकर यदि मिल करे तो वह अवस्य वस काय में सफलता प्राप्त कर सकता है। द्रव्य-श्रेत्र, कालमाय से विचार कर काम करने वाला, अन्य कदम नहीं रस सकता। वह पर्याप्त विचार कर ही काम करता है। जिससे उसे कभी भी परचात्तार करने का समय नहीं आता। श्रीर न कभी वह ना हिन्मत और निरुत्साही भी होगा। तीसरे प्रकरण में व्यक्ति-विशिष्ट का विषय लिखा गया है। इसके विकास में भी

वह एक श्रजोड़ चाबी रूप है। इससे परिएाभ यह होता है कि मनुष्य को दिन प्रतिदिन उसके कार्य में सफलता प्राप्त होने से वह हमेरा उदानशील, पुरुपार्थी और प्रगतिशील रहता है।

प्रगतिशील व्यक्ति को तो अपने हमेशा के कार्यों में भी उसका उपयोग करके चलना चाहिये। क्योंकि मनुष्य जीवन में वह सुख सम्पत्ति का बड़ा साधन है।

इब्य-क्षेत्र काल-भाव के ऊपर अध्यातम भावना

हे आत्मन् ! तू आर्ज्य चे त्र में जन्म तेकर, सानुकृत समय पाकर, सम्यक् भावना हृदय में धारण कर अपनी सुक्रमाई का सदुपयोग कर और तेरे भावी जीवन का सम्यक् रीरवा विचार कर तू अपनी संसार यात्रा सफल बनाते। स्याद्वाद सिद्धांत का भी यही मर्म है।

बन्त में "स्वाह्यद्र" किंवा "अनेकान्त-वाद्र" का मुख्य ध्येय संपूर्ण दर्शनों को समान भाव से देश कर अध्यास्म भावना प्राप्त करने का है। तथा वही 'धर्मवाद' है। वही शास्त्रों का बारतिबक्त धर्म है।

जिस प्रकार पिठा, पुत्रपर समभाव रायता है उसी प्रकार फ्रोनेकावनाद संरूणे नयों को समान भाव से देखता है। जिस प्रकार सभी नदेशों में का अनेकार न बाद में समादेश होता है। तथा जैन दर्शन सम दर्शनों का अनेकारन बाद में समादेश होता है। तथा जैन दर्शन सम दर्शनों का समन्वय करता है।

जिस प्रकार ध्याकरिएयों ने शब्द समृह का नाम धर्मनाम, विशेषण कियावद, श्रव्यय श्रादि में शावश्यक भेद बना कर अभ्यासियों के मागे में जैसी सरलवा प्राप्त कर दी है वैसे ही श्री सदःहरी-भद्र मृदि जी के कथनानुसार "नय-मार्ग" किंवा श्रपेदाओं की संख्या गरावातीत होने पर भी कुरा।प्र-युद्धि श्राचार्यों ने खुब मनन तथा परिशोत्तन के याद केवल सात नयों में ही उस समस्त समृह को विभाजित कर दिया है।

## (%)

## स्याद्वाद का समस्त विश्व के साथ सम्बन्ध है।

मानस शास्त्र का विद्वान घो० विलियम जेम्स ने(W James) भी लिया है कि साधारण मनुष्य इन सब दुनिया का एक दूपरे से असबद तथा अन्पेतित रूप से ज्ञान करता है। पूर्ण तरव-वेचा वही है जो सम्पूर्ण विश्व को एक दूसरे से सम्बन्ध और अपेसित रूप में जानता है। १६ (स्याद्वाद मंजरी पृष्ठ ११ के बाधार पर प्रो० विलियम जैन्स के अभिपाय का इस गृथकरण करें तो हमें यह स्पष्ट मालूम होगा कि जिसकी सायेत हिए है, वहीं समस्त विश्व के साथ श्रापना सम्बन्ध बांध सकता है। दुनियां की श्रमितव घटनाश्रों को जान सकता है। समीं के साय रुचियुक्त सम्बन्ध साध सकता है तथा अपने मार्ग की विशाल बना सकता है तथा निरपेत्त हिंद्र वाला अर्थात् साधा-रण इप्टि बाला इस विशाल-विश्य में किसी के साथ सम्बन्ध महीं बांध सकता एवं अपने कार्यों में वह आगे भी नहीं बढ़ सकता। फलितार्थ यह है कि सापेत्त हत्व्य ही जीवन की मार्ग दर्शिका है। इससे स्पष्ट होता है कि एकान्त रुध्टि की अपेज़ा अनेकान्त टुब्टि क्तिनी लाम-दायक है। प्रो० विलियम जिम्स के कथन का यही सार है।

<sup>(</sup>छ० २०, प्र० २६१)

खुली मानस चक्षु है। यह ज्ञान, विचार या—श्राचरण के किसी भी विपय में सकी के हिए का निपंप करती है। जहां तक शक्य होता है. अधिक से अधिक का खुओं से, हिटिकोणों से और अधिक से अधिक की ति से सभी विचार और आवश्य करने में चच्चात करती है। तथा चसका सभी पच्चात सरय-श्राध्रित होता है। अनेकान्त और अहिंसा ये होनों तत्व महान् से महान् हैं। जैन धर्म के वे श्राधार स्वम्म हैं वे होनें प्रतिमा सम्पन्न और प्रभाव वाले सिद्ध हैं। अहिंसा का नाद तो महात्मा गोंची ने समस्त विश्व में पुंचाया अब उसके प्रशीक स्ववत्य है। देश की समस्त विश्व में पुंचाया। श्राव ज्ञाव सिद्ध हैं। अहिंसा का नाद तो महात्मा गोंची ने समस्त विश्व में पुंचाया। श्राव उसके प्रशीक स्ववत्य स्वाह्म के लिये तथा सच्चा ज्ञान प्राव्ति के लिये व्यासुक्तम मार्ग है। प्रस्थेक छोनें में अहिंसा तथा अनेकान्त हिंदि हो प्रेम-पूर्वक लागू करने से समस्त विश्व के साथ उसका सच्चय साचा जा सकता है।

"स्याद्वाद" का उत्कृष्ट क्हेरेय दरोनशाखों के मार्गों को मिटाकर श्रीर समन्वय की साधना कर जनना की सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराकर मुक्ति—गामी वनाने का है। फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से व्यावहारिक कार्यों में भी वसकी अथयोगिता कोत नहीं है। व्यावहार में स्याब्द हमें किस प्रकार सहायदा करता है, इसका संशिक्ष क्याल निम्निलिखित क्चान्त से खा सकता है।

#### कर्मोपासना

कर्मोपाधना के लिए झानियों ने निर्वय और व्यवहार दो मार्ग दिखलाए हैं। वनमें जो निरिचत मार्ग है, वह मार्ग आत्म जच्ची हैं। दिशा सूचन करने वाला मार्ग है। उसको तज्ञ में लेकर व्यवहार की समस्त प्रश्चियां करनी चाहिये। यही इस लोक तथा परलोक को सार्थक यनाने का उत्तम मार्ग है। इसके लिए महोपाध्याय थी यशोविजय जी महाराज ने कहा है कि-

> निश्चय दृष्टि चित्त घरी जी, पाले जो व्यवहार । पुरुषवन्त ते पामशे जी, मव-समुद्र नो पार ।"

अर्थान् निर्वय दृष्टि को मन में घारण करके जो व्यवहार का पालन करेगा वह माग्यशाली विशाल समुद्र से पार उत्तरेगा। अमेजी में कहा है कि, ''Ask your conscience,

and then do it." यानी नू इरानी चारमा की पहले पूछ तथा याद में हरेक कार्य कर। चारमा ही मतुष्य का सच्चा निम्न है। यही सच्ची सलाह देता है। इसीलिये कहा जाता है कि बरनसा-रमा की खाबाज मुनकर ही कोई कार्य करे।

स्याद्वाद रिष्ट, यह निरमय रिष्ट है। तथा जैसा कि उत्तर कहा गया है कि सभी 'व्यवहारिक कार्य निरमय रिष्ट दो मामने रस्य कर करना चाहिए। इस प्रकार स्याद्वाद रिष्ट जगव के जीवों का कस्याण करने के लिये अकुष्ट मार्ग है।

#### व्यापार

व्यापार में भी देता जाय तो उसमें भी एकान्त दृष्टि का त्याग कर हमें कार्रकान्त दृष्टि का बाध्य सेना पड़ेगा। इस कोगों में बामी भी बुद ऐसे प्राचीन रूदीबाद के पुजारी हैं को कि मानते हैं कि हमारे बाय-डाई को व्यापार करते कार्य है वही हम भी करेंगे तथा उपी को करना व्यादिये। सान सीजिये कि द्यारे उस पुगते व्यापार में मिहनत बीर पूंकी के प्रमाण में विद प्रवित साम नहीं होगा है बीर इस धर्म में साम कोई प्रविद्या नहीं दिखता है तो उस पिता के कु'ए में हूब मरने से पया फायदा है ? दुनियां कितनी ज्यागे यदती जा रही है, यह हमें देखना चाहिए। और हमारी शिक्त एवं पूंजी के प्रमाग्र में जिस व्यापार में हमें फायदा दिखता हो, उसकी करना चाहिये। कहने का सारोग्न यह है कि एकान्त बुद्धि और दुरामह में न पड़ते हुए को अवतुलम्बन करना चाहिये तथा यही दित-कारक और उत्तम मार्ग है।

## ज्ञाति के हानिकारक रिवाज

इम लोगों में ऐसे बहुत कुरिवाज घुस गये हैं जो इस समय के लिए श्रात्यन्त हानिप्रद सिद्ध हुए हैं। चदाहरणार्थ, झाति जीवन।

ज्ञाति, यह समस्त ज्ञाति जर्ने का श्रवयवी ट्रव्य है। तथा ज्ञाति के लोग समत्त ज्ञातिकरी श्रवयवी ट्रव्य का श्रवयव है। श्रवयवी, श्रवयवों से कथंवित श्रमित्र हैं। एक दूसरे के साथ तांचे हैं। जिससे ज्ञाति जर्ने में समस्त ज्ञाति रूपी श्रवयवी ट्रव्य का ट्रव्यत्व हमेशा पढ़ा करता है। कोई भी रिवाज फर्जियात होने से सभी को करना ही पड़ता है। ज्ञाति मोजन का रिवाज भी ऐता हो है। इसका परिणाम क्या श्राता है, इसे रितिये। ज्ञाति में जो लोग लक्ष्मी सपत्र हैं, जनके किशी प्रकार का भी व्यव करने में न उन्हें कोई तुकसान होता है श्रीर न ज्ञाति को किसी प्रकार का श्रसर होता है। किन्तु जय गरी में को वा साधारण स्थिति के लोगों को चस रिवाज का पालन करने का समय आता है तब उनके कि श्रम परिणाम यह श्राता है कि समम ज्ञाति हता करने भी उस रिवाज का पालन करना पड़ता है। रिवाज का पालन करने का समय आता है तब उनके श्रयना सर्वयं नारा करके भी उस रिवाज का पालन करना पड़ता है। रिवाज का पालन करना पड़ता है। समम ज्ञाति—रूपी आहत मुक्त हो। है कि समम ज्ञाति—रूपी आहत मुक्त का एक श्री दुर्वल पड़ जाता है।

और ऐसे गरीबों की अधिक सरया होने से सारा ज्ञाति द्रव्य दुर्मल पड जाता है। शरीर के एक आग को पत्तायात होने से सारा शरीर नण्ट-माय होता है। इसी प्रकार ज्ञाति द्रव्य के खंग दुर्मल पड़ने से परिणामत उस सारी ज्ञाति का ही हास होता है। अत ऐसे ज्ञानिकारक रिवाजों के दूर करने का कार्य्य भी "स्वाताय" के सिद्धान्त से सीवा जा सकता है।

## राजभीय दृष्टि हमारा समस्त भारतवर्ष भारतवासियों का व्यवयदी द्रव्य

है। भारतवासी उस अवयवी द्रव्य का पर्याय हैं। जिससे समस्त भारतवासियों में समस्त भारतवर्ष की भावना ऋषंडित होकर बहुनी चाहिये। श्रातमा की वाल, युवा और बद्धा अवस्या होती है। उसमें आत्मद्रव्य सभी में समान रीति से रहता है। ये टोनो सापेत्त हैं। ये अवस्थायें स्वतन्त्र होकर एक दूसरे का वर्चस्त्र स्थापन करने जाय तो उसमें श्रपना स्वय का नाश होगा । इतना ही नहीं, वह अपनी श्रात्मा को भी भुला देगी । उसी प्रकार मारतवर्ष के मंगदाय-समाज बाद स्वार्थ किंवा सचा लोग की जालसा में पड़ यदि सब कोई अपना २ वर्चस्य स्यापित करने की जायें श्रीर समग्र भारतवर्ष का हित भूल जाय तो उनकी भी श्रवस्था ऐसी होगी जैसी उपर वताई गई है। ये खुद नाश होंगे और समस्त भारत का दित भी नष्ट होगा। त्रात समस्त भारतशासियों ने "मारत हमारा देश है, हम सभी इसके पुत्र हैं और भारत के हित ही में हमारा हित सम्मिलित है।" इस प्रकार की भावना सन में टट्ड करनी चाहिये। इस भावना से भारत का उरकर्ष होना अन्यया बाजकल जो दशा कोरिया की ही रही है, वही दशा भारत की भी होगी। इस तरह

(युनिटी) "ऐक्य" का पाठ भी स्याद्वाद के सिद्धान्त से सीखं सकते हैं।

## ज्ञाति संबंधी

शांतिका प्रश्न भी हम सप्त भंगी से हल कर सकते हैं। किसी भी द्रव्य का किसी भी वस्तु का, उसके एक धर्म को लेकर भाव, किंवा अभाव रूप में वास्तविक कथन करना, वह भंग कहलाता है। उसके मुख्य "सत् और असत्" दो भंगी के विषय में ही हमें विचार करने की है। जब उसका एक माग सद्भाव पर्याय में नियत होता है, अर्थात् उसके अस्यि धर्म की विचारणा होती है तब, समस्त ज्ञाति जनों को ज्ञाति के **उरकप का सवाल हाथ में लेकर एकत्र होना चाहिये, क्यों कि** "सत्" हमेशः भिन्न नित्य, अविभक्त और व्यापक होता है। श्रीर जब उसका एक भाग श्रासत् " के पर्याय में नियत होता है, श्रशीत जागृत धर्म की विचारण होती है, तब उसमें झाति लनों को व्यक्तिगत सवाल हाथ धर कर भिन्न होना चाहिये। क्यों कि असत् हमेशा अतित्य, भिन्न, द्वे पव्यापी और विभक्त है। इस प्रकार सप्त भंगी भी ज्ञाति के व्यक्तिगत सवाल के उत्कर्ष के समय में, साथ मिलने का और अपकर्ष के समय में भिन्न होने को सियातों है।

''स्याद्धाइ' से कमशः समन्त्रय श्रायरोण साधन, तथा फल भी सुधित होता है। क्योंकि जहां समन्त्रय टिप्ट है वहां विरोध शान्त हो जाता है। तथा जहां विरोध शान्त होता दे वहां साधन मिलते हो कल की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार अनेकान्त-ट्रिट ग्रहण करते हुये यहुत फायहे होते हैं। अनेकान्त वाद के प्रभाव से ही विश्व में मताभिमान के- कदाग्रह के मूल साफ हो जाएँगे। इस लिंगे 'स्याइक् मार्ग का ग्रहण करना प्रत्येक तत्विभक्ता चियों के लिये परम करवाण कारक है। क्योंकि समस्त जगत के करवाण का यहो सर्वोत्कृष्ट मार्ग है।

### (९)

''स्याद्वाद को मीलिकता और सिद्धि'' स्याद्वाद यही प्रतिपादन करता है कि हमारा ज्ञान पूर्ण सत्य

3

नहीं कहा जा संबता। यह परार्थों की अधुक अपेका की लेकर ही होता है। इसलिये हमारा ज्ञान अपेक्ति सत्य है। यास्तव में सत्य एक है, एंचल सत्य को प्राप्ति का मार्ग जुदा-जुदा है। अरु शक्ति वाले अपूर्ण क्षानी इस सत्य का पूण क्षा कान करने में अध्यम्य है। अत. उनका सपुणे ज्ञान अपेक्ति सत्य ही कहा जाता है। यही जीन-दर्शन की अनेकान्त हरिट का गुद-रहस्य है।

हिष्ट का गृह-रहस्य है।

जात में पूर्णतः किंवा सिद्धिः किसको पसन्द नहीं है।
सभी उसको प्रान्त करने लिये प्रवाद्या में नहीं हैं क्या १ प्रतिक होना किमको पसन्द नहीं है १ तर बनेता किंवा विद्यानी होना कीन पत्तर नहीं करता १ योगी-योगीशबर होना किसे पत्तर नहीं करता १ योगी-योगीशबर होना किसे पत्तर नहीं करता १ संकी मान-प्रतिच्छा किमको निय नहीं १ कीर्ति कीन नहीं बाहता १ संकी में कहा जाय तो जात के सभी मतुष्य पूर्णतः कीर सिद्ध प्राप्त करना पारते हैं। परन केंवल पक हो रहता है कि यह लाना कहां से । उसके किये, यंगा सरल कीर सीय कीनता मार्ग है १ तो सतुष्य हो सकता है। स्था कहित की पराकाण्य पर पहुँचा जा सकता है।

इसके लिये भगवान महावीर ने जगत के प्राधियों को ऐसा उत्तमोत्तम मार्ग दिखलाया है कि जिसके पालन से स्वनेक महापुरुषों ने पूर्णता प्राप्त की हैं स्त्रीर वह मार्ग है 'स्याह्मुंग किंवा अपेत्तित 'सत्य"। उन्नति गिरि के शिषर पर्याह्मुंग का जगत के लिये यही सर्वोच्च तथा सर्वोच्छप्ट गार्ग है।

अधिकान्त दृष्टि सत्य की वास्तविक सोपान है। अन्य सभी दर्शनों की अपेका भगवान महावीर की सप्त निरूपण करने की रीनी भिन्न है। उसी रीनी का नाम है, 'अने कान्त-वार'। उसके मृल में हो तत्व ह एक पूर्णांग और दूसरा पर्पार्थता जी पूर्ण होकर के यथार्थ रूप से प्रतीन होता है, वही सत्य कहा आता है। इस अने कान्त दृष्टि को भगवान महावीर ने अपने जीवन में उतारा। तत्वरवान चन्होंने जगत को उपदेश दिया।

उत्तर हम देख गये कि श्रवेत्तित सत्य से पदार्थ की पूर्णता या वो पूर्ण सत्य से हम प्राप्त कर सकते हैं उससे हमें स्वामा-विक विवार उत्पन्न होता है कि यह आपेत्तिक-सत्य क्या होगा कि जिससे पूर्ण-सत्य किंवा सिद्धि प्राप्त हो सकती है, इस विषय का हम प्रयुक्तरण करेंगे।

विद्यान भी खनन्त समय तक विविध-स्त्य से प्रकृति का खभ्यास कर रहा है। किन्तु प्रकृति के एक खशमात्र को भी पूर्णतया जान नहीं सका।

इस पूर्ण सत्य के प्राप्त करने के कारणों में जैन-दर्शन कहता है कि "क्सुक बंपेबाओं को लेंकर ही पदार्य का सम्पूर्ण सत्य माप्त किया जा सकता है।" जो दर्शन पदार्थ मात्र को समत्-सत् कर स्रपेता में मानता है वही पूर्ण सत्य प्राप्त कर सकता है। इमके स्नावा जो लोग पदार्थ को केवल सत् या केवल स्रात् मानने वाले हैं उनसे प्राप्त नहीं हो सकता। तया पदार्थ का लल्ला को स्रपेकियाकारित्य है वह भी छसे प्राप्त नहीं हो सकता। पदार्थ मात्र सत्-स्रात्त कर है। स्रप्तित् वह स्वक्ष्मात से सत्य है परन्तु पर-स्वभाव से स्रस्त है। पारवाद्य तत्व हानियों में "सर विलियम हैमिलटन" स्नादि पंडित इस स्रपेक्षावाद का स्नादर करते हैं तथा कहते हैं कि "पदार्थ-मात्र परस्पर सापेत्त हैं। स्रपेक्षा के विना पदार्थन्य हो नहीं बनता। "स्रप्र "कहा वहां स्तर्य को स्रपेता हो हो सात्र हो। हिवस कहा, वहां भाव की स्रपेता हो जाती है। स्वप्रका हो जाती है। स्वप्रका की स्रपेता हो जाती है। स्वप्रका हो जाती है। स्वप्रका हो जाती है।

यह 'स्याद्वाद" सिद्धान्त को पुष्टावलंत्रन है। स्याद्वाद भी
यही कहता है कि 'सत्' के पीड़े 'असत्' हमेश: खड़ा ही है।
वे दोनों परस्पर सापेन हैं। श्रीर स्वामाविक हैं। वह सत् को
जैसे श्रापे कि क सत्य मानता है वैसे ही श्रस्त को
गोनता है। इससे स्याद्वादी जो घोलता हो, उसके सामने, उससे
विरुद्ध दूसरी टिप्ट से कोई बोलता हो तो चससे वह चस पर
गुरसा नहीं करेगा। वह तो विरोध का कारण खोजने का प्रयत्न
करेगा। तथा कारण को शोध करके उसका समन्वय करेगा।
इससे विरोध का कारण शांत हो जाता है। वह जानता है कि
'सन्दुनाम श्रमन्त प्रमारमक है।' यही स्याद्वाद किंवा श्रमेकांत
पाद का गृह रहस्य है।

यहां एक बात याद रखने की है, वह यह किसी भी पदार्थ का अभिमाय टिप्ट किंवा मत उचारने का हो, वह पदार्थ प्रमाण

 <sup>(</sup>नय-फरिंग्सिका पृष्ठ पांचवी का)

से सिद्ध होना चाहिये। प्रमाण से ऋसिद्ध पदार्थ की "स्याद्वाद" नहीं मानता है। सारांश यह है कि सुमुत्तु लोग तत्व की सम्यक् झान पूर्वक, असंख्य-इंक्टि से विचार कर संसार की असारता को खोड़ कर मुक्ति प्राप्त करते हैं। वैसे गृहस्य लोग भी अमुक वस्तु को असंबंध इंटिस से देवकर लाम उठाते हैं यानी स्यादाद, यह ज्यवहार पूर्व निरुच्य दोनों मार्ग का प्रदाता है।

## "स्पादाद की सिद्धि"

प्रत्येक इच्य, प्रतिचल उत्तर परियाय होने से पूर्व परियाय का नारा होने पर भी स्थिर रहता है। जैसे दो वालक की माता एक होती है, वैसे उत्पन्न और नारा का अधिकरल एक ही द्रव्य होता है।

इस प्रकार उत्पत्ति और व्यय होने पर भी द्रव्य तो स्थिर ही रहता है। एक वस्तु उत्पाद, व्यय और द्रव्य रूप है। फिर भी द्रव्य की अपेना से कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती और साथ ही नाश भी नहीं होती। क्योंकि द्रव्य में मिल्र परियाय उत्पन्न और नाश में नहीं होती। क्योंकि द्रव्य में ही दिखता है। द्रव्य की अपेना से पत्येक वस्तु स्थिर है। केवल परियाय दृष्टि से ही उस की उत्पत्ति तथा नाश होता है। उत्पाद आदि परस्पर भिन्न होने पर भी एक दूसरे से निरपेन नहीं है। तथा यदि वे एक दूसरे निरपेन नहीं है। तथा यदि वे एक दूसरे निरपेन नहीं है। तथा यदि वे एक दूसरे निरपेन नहीं है। तथा यदि वे एक दुसरे निरपेन नहीं है। तथा यदि वे एक दुसरे निरपेन नहीं है। तथा वित्र वे एक दुसरे निरपेन नहीं है। तथा वित्र वे एक पुत्र निरपेन अपोत्त हों। पत्र वे तथा पत्र पत्र प्रवी निरपेन निरपेन निरपेन निरपेन निरपेन निरपेन निरपेन निरपेन की पत्र के उत्त वे से तथा पत्र पत्र प्रवी वी प्रवी पत्र पत्र वित्र वित्र

वेदान्त के श्रनुसार वस्तुतत्व सर्वधा नित्य है । श्रार

वस्तु खनित्य है तथा उत्पत्ति खौर नाश होने पर भी वस्तु स्थिर है। क्योंकि द्रव्य की अपेज्ञा से वस्तु नित्य है। इस प्रकार जैन दर्शन प्रत्येक वस्तु को कथचित् श्रनित्य मानता है। उत्पाद व्यय श्रीर श्रीव्य परस्पर कथचित भिन्न है। तथापि वे सापेच है। नाश श्रीर स्थिति के जिना केवल उत्पाद का सम्भव नहीं है। तथा उत्पाद तथा स्थिति के चिना नाश का भी सम्भव नहीं। इस प्रकार उत्पाद श्रीर नाश के विना स्थिति का भी सम्भव नहीं है। प्रत्येक पदार्थ में अनन्त धर्म विद्यमान हैं। पदार्थों में अनन्त धर्मी के के माने विना वस्तु की सिद्धि नहीं हो पाती। जो अनन्त धर्मान त्मक नहीं हैं वह आकारा इसम की तरह असत है। क्योंकि श्राकाश में न फुल है न फुल में श्रानन्त धर्म है। इससे वह सत्

नहीं । जहां साध्य नहीं है, यहां साधन भी नहीं।

राजा मध्यस्य रहा। उसको न शोक हुआ न हर्ष। कारण कि उसके घर में सुवर्ण द्वव्य जितना था, उतना ही कायम रहा।

श्रवस्थायें (वर्तमान) स्थित हैं। उत्पाद, त्र्यय श्रीर धौर्य यही

यस्त का लक्तम है।

वौद्ध मत के अनुसार सर्व वस्तु चिक है। परन्तु जैन मतानुसार प्रत्येक यम्तु में उत्पत्ति और नाश होने से पर्याय की अपेजा से

इस प्रकार प्रत्येक यस्तु में उत्पाद, व्यय श्रीर धीव्य तीनीं

### नयाभास

जो नय किंवा श्रपेता दूमरे नय ध्रथवा श्रपेता का निषेष करे; तथा श्रमुक श्रपेता सन्ची श्रीर शेष सभी रोटी है, ऐसा कहता है, उसे पश्डित लोग नयाभास कहते हैं—"दुर्नव" कहते हैं।

(80)

'स्याद्वाद' के प्रति गलतम्बद्दमी का खुलासा 🕝

बहुत से प्रसिद्ध विद्वान भी "स्याद्वाद" सिद्धान्त के सत् और असत् को प्लेटो आदि सद्-असद् के सिद्धान्त के साथ तुलता करके "स्यात" का अर्थ सद्-असद् को "सद्-असद् का का अर्थ सद्-असद् को "सद्-असद् क और हमे ले जाता है। वे कहते हैं कि "स्याद्वाद" अर्ध सत्य की और हमे ले जाता है। परन्तु यह अभिप्राय सत्य से दूरहो जाता है। इसमे "लैला और मजन्नु" का उदाहरण देकर प्रेम दृष्टि से नैसर्गिक प्रेम और रुद्धों की दृष्टि से जाता है। अभ्र और उद्धों की दृष्टि से जाता है। अभ्र और उद्धों की दृष्टि से जाता है। अभ्र और उद्धों की दृष्टि से जाता है। अभ्रानता का सूचक है। उस से स्वानता का सूचक है। उसके लिये निम्नलितित उद्देश विद्याय वर्षोगी होगा।

"खतः 'स्याद्वाद' हमें केवल जैसे खद्ध सत्य की ही पूर्ण सत्य मानने के लिये वाच्य नहीं करता, किन्तु वह सत्य का दर्शन करने के लिये धनेक मार्गों की खोज करता है।"

श्र "स्याद्वाद का इतना ही कहना है कि मनुष्य की राक्ति सीमित है। अतः उस अपेलित सत्य को प्राप्त करना चाहिये। अपेलित सत्य के जानने के चाद हम पूर्ण-सत्य केशल हान के साजातकार करने का अपिकारी होते हैं।" इस पर से यह समस्य जा सकता है कि 'स्याद्वाद' का सत्-असन् यह सत्-श्रसन् का मिश्रण नहीं है। श्रीर न वह श्रद्ध मत्य की मृचित करता है। श्री० श्रानन्द शहर वाष्ट्र भाई भु व ने भी कहा है कि वह "वार वा श्रवन्ता" है। दूसरे ह्यान्त से कह सक्ते है कि वह ताला नहीं किन्तु इज्जी है। सुक्दमा नहीं किन्तु न्याय तोला का वाटा है। "म्याद्वाद" के सत्श्वसन् रूप को जो सत्य और असका मानते हैं, उसमे "स्यादाद" का जो "स्यान्" श्रवीन श्रवित सत्य, भी उसको कैसे लगे।

'वही खीर दूध' का आत्तेष करने वाले के लिये भी इस पुण्नक में लोहिया कालेज के मीठ श्री घीर भाई ने 'स्वाहाद मत समित्ता'' ना अभिमाय देते हुये कहा है कि ''स्वाहाद को दही-दूध कहने वाले आर्तित में हैं।''

वे लोग बेदान्त जगत को अर्मवर्षचनीय फहते हैं। बृद्धि पो नि म्वभाव कहते हैं। ऐसा जो कथन करते हैं वे, उन दर्शनकारों की मान्यता के अनुसार योग्य हैं। परन्तु साथ ही साथ "जैन दर्शन भी जगत् को अवक्त य ही पहता है।" ऐसा जो कहते हैं, यह योग्य नहीं। जेन दर्शन तो जगत के पदार्थों को "सन् और असत् अभय मानता है। इससे जगत् को वचनीय तथा अनिय-चनीय उभय कहता है।

जो स्वयक्तव्य कहते हैं, वे तो'चयन योलने के सात प्रकार जिसे सप्त-मंगी महते हैं, उसीका तीसरा प्रकार है। उस मप्त-भंगी वा स्ट्रम्प इसी पुस्तक में आगे दिया जा नहा है। उसका तात्पर्य्य वह है कि पटायों में स्नानत धर्म है। उनमें से एक साथ हमशा बोला आय तो नित्य स्वित्य यह ने ही धर्म नेते जा सकते हैं। किन्तु 'युग-ना' स्थात एक साथ ये दो धर्म भी निना हम से घोलने से बोले नहीं जा सहने। इसलिये तीसरा भंगा (भेद) अवक्तव्य का बढ़ा है। विन्तु जगत के माथ उपका कोई सम्बन्ध नहीं।

जो लोग जगत के कर्जा ईरवर को मानते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान हैं, जन्य उससे नीचे हैं. ऐसी मान्यता वाले जगत को बीच का, मान्यति हैं। किन्तु जो लोग, "आहमा सो परमात्मा" वानी आहमा वही परमात्मा है, इंश्वर है, अधु है, सर्वशक्तिमान है। ऐसा मानते हैं, वे वैसी मान्यता नहीं. रसते हैं। तथा "स्वाइत्व" का सिद्धान्त वैसा स्विच भी नहीं करता। वह तो समझ सरव को और ले जाता है।

'स्याद्वाद'' मानी सस्य श्रीर निश्चित मानी है। इसमें श्रसस्य हिंवा श्रांनिर्वत का स्थान नहीं है। क्यों कि वह शापेक्तिक सस्य दें। हेतु-पूत्रेक वचन है। जो हेतु-पूर्वक वचन होता है वह सस्य ही होता है। श्रन्यथा वह प्रमाण्यास्त्र के श्राधार से हेस्वाभास हो जाता है। इससे समम्मा जा सकता है कि 'स्याद्वाद' की बाखी में श्रमस्य तथा श्रांनिर्वता वो स्थान नहीं है। उसमें सश्य-वाद को भी स्थान नहीं है। प्रो० श्रानन्द शङ्कर थापूमाई घृष ने 'स्याद्वाद' के विषय में मत देते हुए कहा है, 'स्याद्वाद' सश्यवाद नहीं, बहिक वस्तु-दशन की व्यावकता का शान

बाजु अनन्न घर्मात्मक है। जिससे उसके आपेडिक विरुद्ध घर्मों का भी बह समावेश कर सकता है उदाहरण के तौर पर, एक ही मतुष्य पिता की अपेडा से पुत्र तथा पुत्र की अपेडा से पिता है। इस प्रकार उनके आपेडिक विरुद्ध धर्मों का समावेश कर सकता है, वह सत्य है। िन्तु उससे ऐसा नहीं समकना पाहिये कि वह साजु उससे विरुद्ध स्वमाय वाली दुसरी बस्तु को [ s= ].

अपन में समा देती है। इससे 'स्याद्वाद' की 'ठएडे की उपल श्रीर क्या की ठएडा" कह के जो श्राक्षेप किया जाता है यह

बस्त मात्र, ख-रबभाव से सत्य है और पर स्वभाव में त्र्यसत्य है। वह पर स्वभाव वाली वस्तु को अपने सत्य में

सत्य से दर है।

किस प्रकार मिला सकती है, यह छद्धि-गम्य बात नहीं है।

किरनी है, बस्त नहीं। यह बात ''त्रिपदी" के सिद्धांत की पुष्टि

करता है 🕩

(६ सिद्ध प्रोपेसर हर्वर्ट स्पेंसर भी कहता है कि आकृति

## क्याद्वाद या अपेशायाद से ही यथार्थता और पूर्णता की प्राप्ति सम्भन हैं

यदि सर विशिवस है मिल्टन के शब्दों में वहा जाय तो पदार्थ मात्र परसार सापेज हैं; विना अपेना के पदार्थ में पदार्थरव ही सन्मव नहीं। अर्थन कहने पर अनश्य की और प्यभाव करने पर भाग की अपेना होती है? उसकी यह मान्यता 'यनेकान्त रिखान्न से सर्वेषा मिलती जुनती है। इससे स्यादाद सिद्धान्त के अमृत्य सूत्र 'अर्तिनार्नीन सिद्धें?" की भी पुष्टि सेती है। 'तत्व ये मृत्र' में इस मृत्र के रो अर्थ दिये गये है। पहता स्त्र उसके प्रथम अर्थ पर विचार करने है:—

प्रत्यक वातु कानता धर्मातमक है, क्योंकि अपित याने व्यवंता। क्योंग धर्मेचा से कीर अर्ज्यात याने कार्यका क्यांग धर्मेचा से कीर अर्ज्यात याने कार्यका क्यांग धर्मेचा से वस्तु के विश्वद रमस्य की निद्धि होती है। इम्कियं गाराशं मात्र रमस्य से क्यांग कार्यक्ष स्थान की से सकता। इसी से ही पदार्थ क्यांग क्यांग क्यांग कार्यक्ष का पदार्थर क्यांग क्यांग विश्वप्रदात भी इन्यं पिता नहीं वन सकता। इसी सिवं मानना पहता है कि वता के यथांग क्यांग क्यांग

नि:सन्देह पकता में विविधता और विविधता में एकता का दशन करके ही जैनावार्यों ने इस स्याद्वाट मिद्धन्त का पति-प.दन किया है। इस सिद्धन्त ने विरस् की ग्रहान खेश की है। के समान है। स्याद्वाद में 'स्यात्' शब्द का मूल्याङ्कन है। इसी तरह यह शब्द शब्द-शास्त्र में शब्द मात्र पर विजय पाने की भी कुंजी है। 'खात्' का कर्य है–'कथंचित्'। जो इसका 'कदाचित' क्यां करते है ये मूर्खता और स्याद्वाद सिद्धान्त से क्यानी क्षात्वा नृचित करते हैं है। किसी भी शब्द के साथ 'स्यात्' लगाने से यह क्यान्त प्रमीत्मक हो जाता है। यह क्योनकान्त्र मार्ग का खोतक

है। इस सिद्धान्त को अपनाने से वैज्ञानिकों का क्षेत्र विशिष्ट होता है। स्याद्वाद पदार्थ मात्र को असंख्य दृष्टि विस्तुओं से देखना सिद्धाता है। इसी में ही उसकी गौरवता, विशास्त्रा और विशिष्टता है। कसीटी पर कसे आने के बाद ही सी रंच या सोना प्राप्त होता है और विजीये अने के बाद छाड़ में से मक्द्यन निकलता है। इस प्रकार ढोल के दोनों बाजुओं भी तरह दिसी भी वस्त् को जब विविध दृष्टि विस्तुओं से देशा खाता है तभी प्रमास से सार भूत वस्तु प्राप्त हो सकती है। विभिन्न अन्वेषस और सोई भी इसी सिद्धान्त के खाधार पर होती हैं। इस तरह यदि देशा जाय ता विद्यान भी 'स्थाहार' किद्धान्य का ही कामारी है।

ज्ञान में अब और चेतन—ये हो प्रधान पदार्थ हैं। अह में अदस्य भीर पेतन में चेतनस्य साने वाला यदि कोई है तो यह वेतन अपेदावाद या स्वाडाद है। अपेदा के विना पदार्थ में पदायंदन ही नहीं बन सकता, यह उपर बनाया जा जुका है।

दुनियों में बनेक मनुष्य हैं, परन्तु वनमें जय मनुष्यत्व बाला है, तभी वनकी बीगत होती है। बन्यया मनुष्य रूपेण मृगार्चरन्ति' के बनुसार ये पशु की कोटि में मिने जाते हैं। ''बात्मर्य'' बानें पर ही बात्मा महान बनता है। पुरुप भी मई त्वमी कहलाता है जब उसमें पुरुपत्व खाता है इसी वरह पदार्थ मांज में पदार्थत्व लाने का श्रेय एकमात्र अपेतावाद या स्यादाद को ही है। • इतना ही नहीं स्यादाद जुलनात्मक वचन विन्यास का भी त्रेरक है। उदाहरण के लिये—यह बहा है, यह छोटा है या यह

धनी है, यह निर्धन है। इत्यादि जो तुलनात्मक प्रयोग होते हैं, वे सब इसी सिद्धानत को लदय कर होते हैं।

अब इस 'अर्पिनानर्पित सिद्धे:' इस सूत्र के दूसरे अर्थ पर विचार करें —

प्रत्येक वस्तु खनेक प्रकार से ज्यवहार्य है, क्योंकि खर्पणी ख्रीर खनर्पणा खर्यात विवस्त के कारण प्रधान खप्रधान रूप से ज्यवहार होता है।

पदार्थ मात्र 'सदसन' है, यह ऊपर कहा का जुका है। इसं .
-सूत्र में यह बताया गया है कि जब 'सत्,' की प्रधानता होती है
-सूत्र में यह बताया गया है कि जब 'सत्,' की प्रधानता होती है
-स्र 'ऋसत,' गौण हो जाता है और जब 'ऋसत,' की प्रधानता
होती है तब 'सन' को गौणता। इस प्रकार पदार्थ में अनन्तं
ऋसित्द और नासित्द होता है। चदार्या, —िक्से कर्म
मनुष्य को भौगता ही पदते हैं—इसमें कर्न् व्वकाल प्रधान है
- और भोक्ट्रव काल गए। के लोलान्तर में भोक्ट्रव काल प्रधान
हो जाता है और कर्ट् व काल अप्रधान परन्तु कारमा होनो
कालों में एक सा ही रहता है। बन्ध्या न्ही सर्वकाल बन्ध्या नहीं

जिन शास्त्रकारों ने मध्याय भाव के ऊपर बंहत जोर दिया है, ये शास्त्रों का गृढ़ रहस्य तथा धर्मवाद भी चसे ही मानते हैं। इतना ही नहीं वेती यहां तक कहते हैं कि उसके द्वारा प्राप्त -आपर के एक पदमात्र का शान भी सफत है चौर उसके विना च्योनक शास्त्रों का शान भी निरम्क है।

ही है। चरव कहने पर श्वनश्य की श्रदेशा होती है, यह मात ऊपर सर विलियम हैसिल्टन के शब्दों में कही जा चुकी है। परार्थ उत्पन्न होता है, ज्याय होता है की। ध्रुव रूप में पदार्थत हमेशा कायम रहत। है, इस प्रकार की त्रिपरी के सिद्धान्त की यह सूत्र मिद्ध करता है। मुवर्ण का लोटा तुंद्रवा कर जब हार वनवाया जाता है, तब सोटा प्रधान और दार अवधान होती है। हार के तैयार हो उनने पर हार प्रधान फीर लोटा अप्रधान गाना जाता है: परन्तु सीना-द्रव्य ध्रुव रूप में सदा वर्तमान रहता है। गाय गल खाती है, उमसे दृश होता है-इसमें स्वर प्रधान है और दूध भौता। दूध से दही बनता है-यहाँ दूध प्रधान और दही गीए। दही से सम्यान निकत्तता है, इसमें दही प्रधान तथा मक्खन अप्रधान । मक्तन संघी प्रनता है-इमगें म≉यन प्रधान और थी गौश रूप में हैं । इस प्रकार वस्तु सात्र अनेक रूप से व्यवहार्य है। श्रास्तिता नास्तिता भी उपमें अनत्त बार होती रहती है और पदार्थत्व हमेशा कायम रहता है, यह बान उपर के हुट्टान्न में स्पष्ट हो जाती है। विना 'असम्' के म 'सत' सम्भव है और न विसा 'सत' के अनत ही। इभी लिये पदार्थ मन्त्र 'सदसत' रूप है, यह बिद्ध होता है । अनेकान्त मार्ग की अपेदा एकान्त सार्ग बहुत ही अनर्थकारी है यह नीचे के

हण्टान्त से समका जा सकेंगा।
किसी मगव तीन शासी देशाटन के लिये निकते। रास्ते में
किसी मगव तीन शासी देशाटन के लिये निकते। रास्ते में
किसी उन्न के नीचे व्यत्म खलग स्थान पर विधान परने लगें।
इन्त पर एक बन्दर देशि था, पग्नु किन मिन्न जगहों पर स्थित
होने के कारण कोई उसनो समुचे क्य में न देग मका। पहला
उमका येवल मुंह ही देश सका, दूसरे को उसका केवल पेट ही
दिगाई दिया शीर नीमरा केवल उमकी पृंद्ध ही देग पाया।

तिमने मुंद रेना ग' वह पेट और पृंद रेमने वालों की मिष्णा वतनाता था। जिसने पेट देखा या वह रोप दो को भूटा कहता था और जिसने पृंद्ध देखी थी वह मुंद और पेट देखने वालों को बासस्यवादी वतनाता था। इस प्रकार तीनों परस्पर भूंटा जुन्दा आदि कह र भगदने लगे। इतने में ही पन्दर कुच पर स कूद पड़ा। उसकी इस समग्र रूप में कूदा रेग कर ये सग स्तर्य रह गणे भीर आस्चर्य करने लगे। ब्रव चन्हें अपनी अपनी भूल समभ में आई। इस तरह एकान्त मार्ग वहुत अनर्थगारी है, अविक अनेकान्त मार्ग हमेशा हिताबह है।

- ''श्री श्रमण भगवान महायोर जिस समय कौशाम्बी नगरी में पपारे तब वहा के राना की विहन जयन्त्री ने, जो श्रम्यावरी के स्व में प्रतिख है, भगनान से प्रस्त किया कि न्हें भगवान साम हम्म किया ने उत्तर विया — गागते हुये श्रम्थे था मते हुये १'' भगवान् ने उत्तर विया — ''बहुत सों का जातृति रह्मा खन्छा है और बहुत सों को छोते रह्मा ही अन्छा है। आगृत रहकर जो धर्म कार्य करते हैं, उनका जागना अन्छा है और जो जागकर अधर्म में प्रवृत्त होते हैं, जनका सोने रहना ही खन्छा है।" इस प्रकार छुत तेरह श्रम जयन्त्री श्राविका ने भगवान से किये थे, जिनका भगवती सूत्र में बत्तेख हुआ है। इस

श्यनेकानतवार — जैन तरबझान की गास विशेषता है। कुछ विद्वान् वैदिक दर्शन में श्रववा बीद दर्शन में श्वनेकानतवार का क्याम होना बतलाते हैं, पान्तु यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो झात होता है कि — किमी भी जैनेतर दरोन से श्रने-

क्षः यह ब्रद्धाःग विद्वदृश्य पृष्य करपृ विजयकी महागज साहेव की खोर से प्राप्त हुखा था। प्रमहत्यश इसको यहाँ ब्रद्धुन किया है।

कान्तवाद की सत्पत्ति नहीं। बस्तुत. यह जैन दर्शन का अपना एक स्वसन्त्र और विशिष्ट मिद्धान्त है। इतना ही नहीं जगत्

की तत्व विचारपारा में अनेकान्तवाद एक मौलिक श्रीर श्रमुल्य हिस्सा है।

× ×

'सत् ' वस्तु कटापि निरपेत्त, स्वय रेन्द्रित या श्रमूर्त नहीं

हो सकती । बस्तुत अन्य सत् पदार्थों के साथ अनैकविध

सम्बन्ध से जुड़ी हुई होने से यह अनन्तवमार्तमक है । 'सत्' ही एक तथा अनेक यनता है । साथ ही यह नित्व भी है और

अनित्य भी सामान्य रूप भी है छोर विशेष रूप भी कृटस्थ भी

है और परिलामी भी, वह द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी।

इस्र प्रकार उपर से देखने पर यह परस्पर विरोधी धर्मों का

धाम दिखाई देता है। कारए यह कि इन सभी धर्मों का 'सत्'

में समन्य्य हो जाता है। यही स्याद्वाद का सार है। और यही स्याद्वाद ौन दर्शन का शारमा है ।

व्यनेकान्धवाद प्र '१३६

श्रानेकान्तवाद पु० १३५

## नय रेखा दर्शन प्रश्नोत्तरावली

'अर्न--नय का चर्थ क्या है ?

चत्तर-श्रांशिक (श्रशत) सत्य का नाम नय है। श्रानेक धर्म पाली वस्तु में किसी एक धर्म विशेष को स्पर्श करने पाले श्रमिशाय को जैन शाखों में नय की सहा ही गई है।

प्रश्न-निश्चय नय याने नया १

प्रश्न--।नश्चय नय यान क्या १ उत्तर--जो ट्रिट चस्तु की तास्त्विक स्थिति को ध्यर्थान् धसके मृत स्वरूप को स्पर्श करती है, धसको निश्चय नय कहा

मृत स्त्रहण का स्परा करती है, उसकी निश्चय नय कहा गया है।

'पान-ज्यपहार संग का क्या मतलब है। 'सना'—जो विदेश सम्बन्धि संग्रहरू

चत्तर-- जो =िट वस्तु के वाहावस्था की श्रीर लव्य करती है, उसको ज्यवहार नय कहते हैं।

उसका व्यवहार नय छहत है। प्रश्न—नय की विशेष व्याख्या की जिये।

प्रता— नव का विशेष व्यक्ति विशिष्ठ । उत्तर—श्रीभेप्राय प्रकट करने वाला शःद, वाक्य, शास्त्र या

अस्ति जामगार्थ प्रकट करने बाला शान्त, वाक्य, शास्त्र या सिद्धान्त--ये सभी नय कहे जा सकते हैं।

प्रश्न∽ नय सम्पूर्ण सत्य रूप में श्वीकार किया जा सकता है या नहीं?

यानहाः क्तर---भडीः।

परन - कारगा १

दत्तर-अभिपाय या वचन प्रयोग जब गणना के बाहर है तो

६ प्रस्तुत लेख सबत् १६८८ में प्रकाशित 'जैनतत्त्वसार' नामक मेरी पुरितका से लिया गया है। यह 'कारगामन्य प्रकाश' वे पुरतक २८ खंक २ के दूसरे प्रष्ठ में भी प्रकाशित हुवा है। नय उनसे भिन्न नरी, अन उनकी गणना नहीं हो सकती।

प्रश्त-दृष्ट्य क्सि कहते हैं १

चत्तर—मृत पदार्थको द्रव्य कहते है। प्रदृत—क्षीर पर्याय १

वत्तर-दृश्य के परिशाम की पर्याय करते हैं।

प्रश्त—क्या किसी वस्तु का सर्पया नाश या जपित संभय है ? बत्तर—नहीं ।

श्रम—नया भास से क्या तात्पत्रे हैं ? क्तर—वस्तु के किसी धमें विशेष की स्त्रीकार कर रे चमके श्रन्य

धर्मों को स्वीकार न करने वाली दृष्टि-नया मास है।

प्रश्न-नय के कितने भेद हैं ? क्तर-सात।

प्रश्त-उन्हें नाम क्या है ?

प्रस्त - उत्तक नाम वया ६ ! उत्तर-- १ नैतान, ६ समह, ६ व्यवहार, ४ ऋजुम्ज, ५ सन्द, ६

समितिहद खौर ७ एवंभूत । प्ररत—इत में द्रव्यार्थिक कौन से हैं खौर पर्यायायिक कौन से १ क्तर—पहले चार द्रव्यार्थिक हैं खौर शेष तीन पर्यायार्थिक ।

प्रश्न —नेगम नय का क्या स्त्रहण है ? वत्ता — यह नय वस्तु को सामान्य, विशेषादि ज्ञान के जरिये नहीं

वत्तः—यह नय वस्तु का सामात्यः। वदायाद् कात् व कार्यः कार्यः हिन्तु वसको सामात्यः विशेषादि श्रमेक रूप से मानता है। जैसे— मैं लोक में रहता हूँ। शर्तः—श्रीर सपट कीजिये।

भरत – आर २५९८ काम्य । मत्तर – जब कोई पृश्रता है कि – तुम कहाँ रहते हो तो कहा जाता है कि – लोक में 1 किर जब पूछता है कि किस लॉक में ?

हाक—लाक माक्तरजय पूछता हाक किस लाक मा तो उत्तर देते ई—मस्त्रस्थ हमें । फिर किस देश में १ तो उत्तर देते ई—गुजरात में । इस प्रकार नैगम क्य **२स्तु को सामान्य विशेषादि ज्ञान द्वारा नहीं मानकर** उपर लिग्ने अनुसार मामान्य विशेषादि अनेक रूप से मानता है। सामान्य ही विशेष हो जाता है श्रीर विशेष सामान्य । यह नय छान माही है; छतः देश ( सरह ) की भी सम्पूर्ण सत्य रूप में मान सेता है। साथ ही यह परुपना रा भी श्र.श्रय होता है और उसी मुताबिक व्यव-हार करता है। फिर भी उसको एक रूप से नहीं; खैसा

कि पहले कहा गया है-अनेक रूप से मानता है।

भरत -इस नय के भेद किनने और क्या है ? चत्तर—इस के शीन भेट है, जो इस प्रकार हैं—१ भूत, २ भविष्य 3 वर्तमास**ा** 

मर्न --भूत नव से क्या श्रभिप्राय है ?

वत्तर-जो नय भूतकाल में हो जाने वाली वस्तु का वर्तमान की? तरह व्यवहार करता है वह भून नैगम है। उहाहरण मे तीर पर-दिवाली के दिन यह कहना कि आज भगवान महाबीर का निर्वाण हचा।

मस्न-भविष्य नैगम का क्या अर्थ है ?

उत्तर-भविष्य में होने वाली वस्तु को हो गई कह्ना-भविष्य नैगम है। जैसे चावल पूरे न पके ही फिर भी बहना वि चात्रल पक गये।

भरत-वर्तमास नैगम क्रिसे कहते हैं। पत्र-किया प्रारम्भ न होने पर भी तैयारी देखकर हो गर्ट कहना-वर्तमान नैगम है।

भरन समह नय का क्या मनलग है ?

क्ता-- 'सम्' का कर्य है-सम्यक् प्रतार में, ब्रह यानी प्रहण करना। जो सम्यक् प्रकार से महरा करता है, यह संमह नय है। इस में सामान्य की मान्यता है विशेष की नहीं। [ 4= ]

चत्तर--यह सामान्य ज्ञान के द्वारा सब वस्तुओं को अपने में समाबिष्ट कर लेता है। अर्थात मामान्य ज्ञान का विषय

कहता है। अक्त —स्यवहार नय याने क्या है?

प्रेरत-पूरी च्याख्या की क्रिये।

उत्तर-इस नय में विशेष धर्म की प्रधानना है। यह आम के लिये बनस्वति लो, ऐसा न कहकर आप लो, ऐसा स्पष्ट

निर्देश करता है। भरत-प्रदानुत्र नय का क्या खाराय है है ! चरार-पह नय वर्तमान समयमाही है और यस्तु के नव-नव

स्तान्तरी की श्रोर लच्च देता है। यह सुवर्ण के कट, कुरवज शादि पर्यायों को तो देशता है, परन्तु इनके श्रातिरिक्त स्थायी द्रवय-सुवर्ण की तरक इसकी टिटिट नहीं जाती। इस्रोलये इस नय की टिटिट से सदा स्थायी द्रवय नहीं है। 'परन—शब्द नय किसे कहते हैं?

उत्तर—शहर के श्रानेक पर्यायों के श्रायं को मानने वाला शहर नय है। जैसे इन्द्र को शक, पुरन्दर श्रादि नार्मों से भी फहना। कपड़ा, यस्त्र, लुगड़ा श्रादि शब्दों का एक ही अर्थ है, ऐसा इस नग्र का मानना है। भंदन — सममिकड़ नथ से क्या तारपर्य है ?

र्भश्त-समिन्निकृत्वयं से क्या तात्वर्य है ? जत्तर-यह नय कहता है कि-एक वस्तु का सक्रमण जब अन्य वस्तु में हो जाता है, हम यह श्रवस्तु है। जैसे-'इन्ट्र' राष्ट्र रूप वस्तु का संक्रमण जब शक्त में हो जाता है।

राब्द रूप वस्तुका संक्रमण जब शक्त में हो जाता है। तब उसका मित्र खर्थ हो जाता है। 'इन्द्र' शन्द का खया, है— ऐस्पर्यशाली, शक्त का शक्तिशाली और पुरन्दर का खर्थ है शनुओं के नंगर को नाश करने वाला हो जाता [ 52 ]

है यदापि ये सभी शहर इन्द्र के पर्याय वावक हैं, परम्तु क्योंकि उनका अर्थ भिन्न है, इसितये वे परस्पर भिन्न हैं, ऐसा यह नय मानता है। प्रत—एवं मृत नय का क्या मतलय है? उत्तर—जिस बातु का जो फार्य-प्रवोजन हैं, चएको दूरा करती हुई साज्ञात् देतो जाय सभी उसको जन मान से कहना चाहिये अन्यया नहीं; ऐसा इसका नय का मानना है। जैसे—'पट' शहर से 'घट' यह प्रयोजक घातु हैं और उसका आर्थ है, चिटा करना। इसितये किसी स्त्री के मस्तक पर आहर हो कर पानी लोने का कार्य पूरा करने

वाला घट ही इस नय के अनुसार घट शब्द वाच्य है।

## प्रमाण !

धारन -- नय और प्रमाण में क्या अन्तर है ?

उत्तर—तय और प्रमाण दोनों ही जात है, परन्तु उन दोनों में भेद यह है कि नय वातु के एक आश वा वोध करता है, जब कि प्रमाण उसके सभी शो का। यदतु में खाने के धमें होते हैं, उनमें से जब किसी एक धम टे हारा वस्तु का निदयय कर तिया जाता है. तम वह 'नय' कहलाता है। होसे निस्यरा धमें हारा चारना ख्या प्रदीप निस्य है, ऐसा नित्यरा धमें हारा चारना खाने के धमों है से वस्तु का खाने करा से निश्चय किया जाता है तो बहु प्रमाण कहा जाता है। यथा—निस्यद्ग , अनिस्यर्व चाहि धमों हारा खारमा स्थया प्रशीप निस्यानिस्य खादि खमें हे. ऐसा निश्चय करना। दूसरे शब्दों में कहें तो न्यथं प्रमाण क एक खारा माने हैं और प्रमाण खनेक नय का समुद्र कर है। वर्षाकि नय वस्तु को एक हस्टिस

महणुक नाहि। त्रश्न – प्रस्यत्त और परोत्त झान किसे पहते हैं। बत्तर – जी झान इन्द्रिय और सन की सहायता के विना केवल

बहुण करता है और प्रमाण उसका अनेक हरिटक्रों स

रा---ना द्वाल इंट्यू कार मन का सहायता का वना घटन कास्मा का याग्यता के यस पर उत्पन्न होता है, बढ प्रत्यक्त है। इस है बिरारोत भी झन इन्द्रिय क्योर मन का सुक्ष्यता से पदा क्षेत्र है वह पराक्त है।

श्रत—कीतसा झान परोत्त है ? चत्तर--मृति श्रीर श्रुति ये दोनों झान परोत्त हैं।

त्रश्त---धीनसा झाने प्रत्यक्त है ? क्तर- -धवधि, मन. पर्थाय और धेवल झान से प्रत्यक्त हैं। प्रान - श्रीमद् रेवचन्द्र की एत ) 'नय चकसार के श्रामुसार प्रमाण का क्या स्टब्स है ? चत्ता --सर्वनय के स्वरूप की श्रष्टण करने वाला तथा जिसमे सर्व

उत्तर-सर्वनय के स्वरूप की प्रहुण करने वाला तथा जिसमे सर्व धर्मों की जानकारी है, ऐसा ज्ञान प्रमाण श-द बाच्य है। प्रमाण का श्रथ होता है -नाप। तीनों लोकों के सर्व प्रमेय को नापने वाला ज्ञान प्रमाण है। श्रीर उस प्रमाश का कर्ता व्यात्मा प्रमाता है। यह प्रत्यचाटि भवाणों से मिद्र है। प्रमाण के मूल ने भेद है-प्रत्यक्त श्रीर परोत्त । श्रात्मा के उपयोग सं इन्द्रिय प्रवृत्ति विना जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह शत्यज्ञ हं। दो मद हैं— १ देश प्रत्यच खोर २ सर्व प्रत्यच । श्राप्रशान श्रीर मत पर्याय ज्ञान की गणना देश प्रत्यस्त में होती है अप्रधि ज्ञान पुद्राल के उद्भ प्यायों का जानता है श्रीर मन पर्याय ज्ञान मन के समस्त पर्यायोंको प्रत्यच रूप स ानता है परन्तु स्र य द्रव्य को नहीं जानता इसी जिये इन दानों ज्ञानों को दश प्रत्यत्त कहा गया। क्यों कि वह अमुक देशापेचया वस्त हो । नता है सब देशापेच्या नहीं।

केवल ज्ञान जीव तथा श्रनीय रूपी तथा श्रारूपी सम्प्रण लोक क जियालवर्ती साव को प्रत्यक्ष रूप

श्रह्मा सम्प्रात काक का प्रशासक्रमा साथ का न से जानता है श्रात यह सर्व प्रत्यच हैं।

मित ज्ञान तथा श्रुत ज्ञान ये दोना श्रस्यप्ट शान है, इमिलिये परोत्त ज्ञान कहलाते हैं।

पर)च प्रमास के चार भेद हें—(१) अनुमान (-)

उग्मान (३) आगम (४) अर्थापति ।

जिस बिन्द्र से पदार्थ पहिचाना जाता है, उसको लिंग फहते हे उनसे जो झान होता है वह अनुमान प्रमाण है। अर्थान जिंग देखकर बरगुका निर्णय करन वाला प्रमाण अनुमान प्रमाण है। जैसे-गिरिगहर (गुण) में घूम (पुकाँ की रेरा देखकर अनुमान करना कि—यह पर्वत अपिन वाला है। इस प्रकार पत्त तथा साध्य कहना इस उदाहरएा में पनेत पत्त और अपिन साध्य हैं। अपिन सीईय ने रसीईयर में धुआँ ज्यार अपिन को एक माय देख कर यह क्यारिन निर्धारित की कि जहां जहाँ धुआँ होता हैं। इस प्रकार क्यापित को कि जहां जहाँ धुआं होता हैं, वहां-बहां अपिन होती हैं। इस प्रकार क्यापित का निर्धारण करना— गुद्ध अनुमान प्रमाण हैं। सहराना के द्वारा अद्यात वस्तु का जो ज्ञान होता है, वह उपमान प्रमाण हैं। जिस तरह गाय शब्द से उसके सहरा चैल या गवय का जो ज्ञान हुआ वह उपमान प्रमाण हैं। किसी फलारूप जिंग के द्वारा अज्ञात पदार्थ का निरुप्य करने वाला ज्ञान अर्थापित कहलाता है। यथा—

ाक्सा फलस्प तिम क द्वारा अज्ञात पश्चय का निर्वय करने वाला ज्ञान अर्थापति कहलाता है। यथा-देवदत्त शारीर से पुष्ट है, परन्तु वह दिनको मोअन नहीं करता। तो अर्थापति प्रमाण के द्वारा जाना जाता है कि दिन को नहीं तो रात को शीमता होगा अन्यया उसका शारीर पुष्ट नहीं हो सकता।

रन—नेयाथिकों की टिप्ट से प्रमाण का स्वहत बताइये। उत्तर—प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्' जिसके द्वारा वस्तु का बरा-बर निश्चय होता है, वह प्रमाण कहलाता है। उसके

दो भे द हैं — (१) प्रत्यक्ष श्रीर (२) परोश्वं। मन सहित चक्छ श्रादि इन्द्रियों से को झान होता है यह प्रत्यक्ष श्रीर क्ससे विपरीत झान परोज्ञ झान है। परोज्ञ विषयों का झान परोज्ञ प्रमाण से होता है। प्रत्यक्ष को इंगलिस में Ducce श्रीर परोज्ञ को Inducet कहते हैं। परोज्ञ के पांच भेद हैं-१४ मरस पुत्रविभन्नान इतके प्रश्नुसान श्रीर प्रधानम

स्मरग्य--पूर्व में श्रानुभव की हुई वस्तु की स्मृति होना-स्मरण है।

प्रत्यभिज्ञान-स्वोर्ड हुई वस्तु जब वापिस हाथ में ह्याती है, तब 'यही वह है' इस प्रकार का जो ज्ञान उदित होता है,

यह प्रत्यभिज्ञान है।

स्मरण होंने में पहले के अनुभव ही बारणभूत हैं, जब कि प्रत्यभिज्ञान दोनों की सहायता से होता है। इसमें दोनों का समावेश हो जाता है। पहिले किसी व्यक्ति की देखा हो और बाद में बढ़ी सामने मिले तब हम कहते हैं कि इसी व्यक्ति को मैने पहिले भी देखा था। इस प्रकार इसमें अनुभव और स्मरण दोनों समाविष्ट हैं।

तर्क—जो वस्तु जिसके श्रभाव में नहीं रहती, उस वस्तु का इसके साथ जो सहभाव सम्बन्ध है, उसका निश्चय करने वाला तर्क है। उदाहरण के तौर पर-विना अग्नि के धुआं नहीं होता अर्थात् अन्ति के अभाव में पुत्रां नहीं रह सकता । इनके इस सहभाव सम्बन्ध को शास्त्रों में 'व्याप्ति' कहा जाता है। जब तक कि अग्नि के साथ धुआँ का सम्बन्ध पहिले कभी देखा न हो तब तक धुआँ देखकर अपित का अनुमान नहीं किया

जासकता।

अनुमान - प्रधात जिल बस्तु का अनुमान करना हो उस वम्तु को छोड़ कर अन्यत्र न रहने बाला हेतु। गैसे मगये रह का मरुडा देख कर यह ज्ञान होना कि यहाँ महादेव का मन्दिर है। अर्थात् हेतुको लेकर वस्तु का निश्चय करने बाला अनुमान प्रमाण है।

आगम--सद्युद्धि वाले, यथार्थ उपरेप्टा. जिनको आप्त कहा जाता है, ऐसे पुरुषों के कवन की आगम प्रमाण कहा

जाता है। (जैन दर्शन )

# निक्षेप

### निक्षेप का नाम निर्देश

नामस्थापना द्रव्यभावतस्त्रस्थासः ।।।

(नाम +स्थापना + द्रव्य + भावतः + तत् + न्यासः)

स्यार्थ-नाम, स्थापना, द्रव्य खौर माव से इनका सम्यार्थ-नाम, स्थापना, द्रव्य खौर माव से इनका सम्यार्दशेन तथा जीवादि का न्यास खर्थात तिमाग होता है।

## विशेषार्थ व्याख्या

प्रश्त—िनक्षेपन्यास यानी क्या ? उत्तर—एक ही राज्द प्रयोजन खथवा प्रसग के श्रमुसार अनेक श्रमों में प्रयुक्त होता है। प्रत्येक राज्द के कम से कम चार श्रयं देखे जाते हैं श्रीर यही चार श्रयं इस राज्द के

सामान्य श्रर्थ चार विभाग है। इस विभागों को ही 'निश्नेप' या 'न्यास' संज्ञा दी गई है।

ानक्षपर या ज्यासर सज्ञा दा गई है। प्रश्न—इनको जानने से क्या लाभ है ? उत्तर—इससे तास्वर्य सममने में सरकता होनी है। इससे यह

र—इसस तात्य सममन म सरकता हाना है। इत्तर के पुथक हरण हो जायगा कि सम्यग दर्शन आदि क्यें और तत्व रूप से जीवाजीदादि क्यें क्याम प्रकार का लेना चाहिये दूसरे प्रकार के नहीं।

प्रत—नाम निक्षेप का क्या क्रर्थ है १

उत्तर — जो अर्थ श्वारति सिद्ध न होकर केवल माता पिना श्रमवा दूसरे लोगों के संकेत से जाना 'जा सकता है, उसको नाम निश्चेप कहते हैं। यथा—कोई एक ऐसा श्वक्ति है, तिसमें सेवक के कोई गुण नहीं, परन्तु किसी ने असका नाम सेवक रक्ता इसलिये उसको सेवक नाम से पहिचाना जाता है। यह नाम सेवक है। प्रश्त-स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं १

उत्तर-जो वस्तु मूल वस्तु की प्रतिकृति, मूर्ति अथवा चित्र हो या ऐसी कीई भी चीज जिसमें मूल वस्तु का खारीप किया गया हो तो वह स्थापना निक्षेप है। जैसे किसी महापुरुव का चित्र मृति, श्रादि स्थापना है।

प्रश्न-द्रव्य निच्चेप किसे कहेंगे १

बत्तर-जो श्रर्थ भाव नित्तेप का पूर्व रूप अथवा उत्तर रूप हो, वह द्रव्य निश्चेप है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वर्तमान में सेवा कार्य नहीं करता, परन्त या तो उसने भतकाल में सेवा कार्य किया था या भविष्य में करने वाता है तो वह द्रव्य सेवक है।

प्रश्न-भाव निक्षेप से क्या तात्त्य है ?

**इत्तर-**जिस स्था में शाद का ब्युखित निमित्त और प्रवित निमित्त समान रूप से पटित होता हो वह आव निच्चेप है। ऐसा व्यक्ति जो सेवा का कार्य करता है, भाव सेवक कहलायगा ।

प्रस-सम्यक् दशन श्रादि मोच मार्ग के श्रीर तीव श्रजीक श्रादि तत्वों के चार विभाग - निक्षेप संभवित हैं. ती यहां कीन से समर्भे १

उत्तर-प्रस्तुत प्रकरण में भाव रूप सममना । प्रन—ससेप में नाम सन्बन्धी विवेचन कीतिये।

उत्तर-नाम दो तग्ह् के होते हैं-यौगिक और रुट । स्तीईंगा. कलईगर आदि थौगिक नाम है। गाय, घोड़ा आदि कड शब्द है। यौगिक शब्द ब्युत्पत्ति निमित्त है। और रुद् शन्द प्रवृत्ति निमित्त क्योंकि जनका अर्थ रूदि के ञनुसार होता है।

### सप्त मंगी स्वरूप

(योगनिष्ठ आ्चार्य श्रोमद् युद्धिसागर मुरस्कित 'आत्मप्रकाश' से उदधत )

प्रयम भंग

'स्यावस्त्येव घट.' (स्थात्+प्रस्ति+एव+घटः) श्रप्तुक दृष्टि से घट है ।

क्रिसमें स्वत के द्रव्यादिक चार धर्मी की व्यापकता है, उसको अस्ति स्वभाव कड्ते हैं। उनमें से द्रव्य-गुण पर्याय समूह का आधार है। क्षेत्र-प्रदेश रूप है। ऋशीत सर्व गुरा पर्यायावस्था का अवस्थिति रूप-जो जिसको रसता है, वह उसका क्षेत्र है। चरपाद व्यय <u>घ्रुव रूप से वर्तना का नाम</u> काल है। भाव-यह सर्वे गुरा पर्याय का कार्य धर्म है। तल्ल-जीव द्रवय का स्व. द्रव्य प्रदेश गुरा का समुदाय द्रव्य है। जीव के असंख्यात प्रदेश ही क्षेत्र हैं तथा जीव के पर्यायों में कार्य कारणादि का जी उत्पाद बयय है, बड़ी स्वकाल है। आत्मा के गुण पर्याय का कार्य धर्म ही उसका स्वभाव है। इस प्रकार स्वद्रव्यादिक चतुष्ट्य रूप से जी परिवात होता है, उसको ही द्रव्य का ऋस्तिव समकता। द्रव्य का अस्ति स्वभाव अन्य धर्म के रूप में परिखत नहीं होता। सर्व द्रव्य स्व द्रव्यादिक चतुष्ट्रय की ध्यपेक्षा से श्रस्ति स्वभाव व ला है; खत अजीव रूप में परिशत नहीं होता। कोई जीव अन्य जीव के रूप में परिशात नहीं होता इसी तरह धर्म द्रव्य अधर्म के रूप में, अधमे धर्म के रूप में तथा जीव का एक गुण अन्य गुण के रूप में परिणत नहीं होता। ज्ञान गुरा में ज्ञान का अस्तिव और दर्शनादिक अन्य गुणों का नारितव हैं। चक्षदर्शन में अच खुदरीन का नास्तिव और च खुदरीन की अस्तिव है। एक गुण के जनन्त पर्याय है तथा सब पर्याय धर्म समान हैं। किन्तु एक

पर्याय के धर्मों का दूसरे में कोई खरितत्व नहीं है। इसी प्रकार अन्य पर्याय के धर्म प्रथम पर्याय में नहीं हैं। इसलिये सर्व द्रव्य अपने धर्म की अपेशा से खरित रूप हैं।

इति स्वभाव स्वह्प रूप प्रथम भङ्ग

### द्वितीय भग

'स्यान्नास्त्येव घट' (स्यात+न+ग्रस्ति-एव+घट ) प्रार्थात किसी श्रपेता से घट नहीं है।

एक द्रव्यादिक के जो द्रव्य, क्षेत्र काल भात्र है ये सहा जमी में ग्रान्टम्म हत से रहते हैं। विवाजित द्रव्यादिक से भिन्न द्रव्यादि के घर्म का व्यावृत्ति पर-धर्म है, वह वित्र ज्ञत पट में नहीं अधौन द्रवर्में उनने नास्तिव हैं, इसलिये वह नास्ति स्वभाव वाला हुआ। लेकिन यह नास्तिव ज्ञतीत द्रव्य में अस्ति रूप से वर्तमान हैं। घट में घट के धर्मों का सन्द्राव और पटादि धर्मों का असाव है इसीलिये घट में घटत्व का श्वरंतत्व और पटत्व का नास्तित्व ह वया जीव में ज्ञानदि गुर्खों का अस्तित्व और पटनातादि का नास्तित्व है।

'भगवती सून में भी कहा है — 'हे गीतम। अध्यन्त अध्यित परिएमइ, न ध्यित न व्याचे परएमइ" इसी तरह 'ठाणान सून' में भी— '१ सिय अध्या २ सिय निध्य २ सिय अध्य निध्य ५ सिय अवतायः इस प्रकार की चतुर्भाग वा उत्तिव है। श्री विदेशावदयक सून में कहा है कि— ना बरहा के अस्तिद नारितस्य धर्म को जानता है, वह सम्बन् हाती है और अस्तिद नारितस्य धर्म को जानता है, वह सम्बन् हाती है और वो इनके रहस्य को नहीं जनता वह मिध्यात्वी हैं। इसी तरह वो अथ्याधे रूप में जानता है वह भी वसी कोट में है। कहा

द्रव्य, गुरुष और पर्याय में से प्रत्येक की,सप्तमंगी यनती है। इस सप्तभगी के परिणाम की ही स्याद्वादपन वहा गया है। स्वधर्म में परिएत होना श्रस्ति धर्म है स्त्रीर सन्य धर्म में परिएत होना नास्ति धर्म है। यह सप्तभंगी वस्तु धर्म में है। वस्तु अपने पर्याय में वर्तमान है, उसमें अन्य पर्याय का. जिसमें दूसरी वस्तु परिशात है, श्रासद्भाव है। वह नास्ति धर्म है। एक ही वस्तु में अस्ति और नाम्ति धर्म समकाल में रहते हैं। वस्तु के अनन्त अस्ति और अनन्त नाहित धर्म केवल झानो की समकाल में ही भासित होते हैं तथा भणान्तर यचन से उनकी वह भी सकते हैं। छद्मस्य उनके समकालिक व्यन्तित्व को श्रद्धापूर्यक मानता है। श्री श्रुत फेवली को बस्तु के अनन्त धर्म क्रमशा सासित होते हैं क्यों कि भाषा के द्वारा उनका कथन क्रमश ही ही सकता है। सव धर्मों का कथन एक साथ होना सम्भव नहीं, यही कारण है कि उनके र्व में 'स्यान' पद का प्रयोग किया जाता है अन्यक्षा कथन में झसरवता झाती है। इमीलिये 'स्वात्' शाद पूर्वक सन-भंगी का प्रयोग किया जाता है। द्रव्य, गुगा, पर्याय स्वमाद है वह सब दृद्धों में समान है, इसको ही रष्टान्त द्वारा सममाते हैं। मु ह, क्रोष्ट, गला, कपाल मुचितना आदि सव पर्याय की

सु ह, खाट, तला, कपाल सुप्तत्वा आह में प्राप्त मु क्येद्धा से पद सत् है। पद में दमदे प्राप्तादि का अब सद्माव माना जायगा क्षमी हुम्म वसके धाने की कपेद्धा से सत् कहा जा सकता है। डान्य पर्मों का उसमें ब्यमाय है यह स्पित करते के लिये 'स्यान' पूर्वक कांति भग कहना चाहिये। इस प्रकार 'स्यान क्षित पट.' यह प्रथम संत कुमा। इसी तरह जीव मानारि धर्मों की क्षेत्रेश से क्षरित रूप है, इसिंक्यं ग्राप्त को दक्ता, तन्या फैल काना इत्यादि धर्मों का पट में नानित्व है, स्योहि ये धर्म पट के हैं पट के नहीं, इसिंक्ये पट के धर्मों की अपेका से यह असत् है यही बात जीव के विषय में भी कही जा सकती है। जीय में अचेतन, द्रव्य, मूर्त, पर्यायादि धर्मों की जातिता है अतः इतकी अपेका से जीव असत् है। इस प्रकार 'स्वासास्त्रिये घट'' अपवा 'स्वाप्तस्त्रिये जीव 'यह दूसरा मग हुआ अजीव में अचेतनादि धर्मों की अस्तिता है, यह यताने के लिये ही स्वात पद का प्रयोग हुका है।

### तुतीय भंग

'स्यादवक्तव्य एव घटः' ्स्यात् + बवक्तव्य + एव + घटः) कथवित घट अवक्तव्य है।

सर्व घटादि वस्तु अपने प्रत्य पयीदि की अपेना से 'सता' और अप्य प्रव्य पर्योदि की अपेना से 'फासन्' है। इसी तरह जीन भी जातादि भामों की अपेना से 'फासन्' है। इसी तरह जीन भी जातादि भामों की अपेना से 'आसन् है। इस प्रकार एक ही वस्तु में स्वत्व तथा असत्व दोनों घर्मों से सम्प्रकाल में वर्तमान हैं। परन्तु वाणी से रोनों घर्मों का कथन युगपत सम्भव मही, क्योंकि भाषा में ऐसा कोई मोहेतिक धार्म ही मही, जिसके द्वारा रोनों घर्मों का सम्बाल में जान हो सके। अतः 'स्यात् अवन्तन्य एव परः' यह नोत्या भक्षों है। वस्तु धर्म सर्वथा वचन आगोचर है, इस एकान्त टिट की राका के समाधान के लिये 'स्यात्' पर का प्रयोत किया गया है।

उत्तर के तीनों भन्न विकलारेशी और शेव चार भन्न सक्तारेशी हैं।

#### चौथा भंग ।

'स्यादस्येप, स्यात्रास्येव घटः'(स्यात्+श्राहत्+घव,स्यात्+ त्-श्राहत एव घटः) किसी श्रपेत्ता से घट है और किसी श्रपेत्ता ने घट नहीं है। एक देश में स्वर्णाय के इसित्तव से और अन्यत्र पर पर्याय के सास्तित्व से बस्तु में सत्व तथा असत्व इस प्रशार दोनों घर्म विद्यामान हैं। जिस तरह घट स्वर्णाय की दृष्टि से सत्त और पर्यापि पर पर्याय की दृष्टि से असत् है अर्थात् घट स्वर्णाय से घट और पर पर्याय से इपट हैं, इसी तरह जीव में भी स्वर्णायों की आस्तिता और पर पर्यायों की मास्तिता एक ही काल में है, परन्तु कहने में असंख्याता समय लगाते हैं। इसी-तिये स्थान् अस्ति नास्ति इस चतुर्थ भंग का प्रतिपादन किया गया।

#### पांचवा भंग ।

'श्यादस्त्येत्र म्यादवकत येएव घट.' (स्यात + झस्ति + एव, स्यात + अवक्तरुय + घट : )

अर्थात् कथंचित् घट है और कथंचित् अवकन्य है।

अवात्क्याच्युवद ह आर कवाच्यु अवकाव्य है। एक देश में स्वपयोय की कपिता और अम्बद एक नाथ स्वपर उमय पर्यायों की दृष्टि से सत्व और अम्बद दोनों धर्मों का समकालिक कयन किसी संक्रितिक शब्द के आभाव में असम्भव होने से 'स्यात् अस्ति स्याद वक्तःय' कप पांचवा भग कहा।

#### बहा भंग।

'रयाहारस्येय स्याद्वसच्य एव घटः' (स्यात्+ न ऋस्ति। स्यात + अवकच्य-) एव + घटः )

व्यवीत व्यमुक दृष्टि से घट नहीं है और व्यमुक व्यपेता से

यह अवकार है।

पर देश में पर पर्याय की खपेता से भारितत्व धर्म की मुख्य रूप से विवत्ता करने के चाद स्वपर्याय से खरितत्व खीर पर पर्याय से भागितव —इस प्रकार स्व पर उमय पर्याय की दृष्टि से संत्यासत्व का युगपत कथन नहीं हो सकता, क्योंकिः पर पर्याय से हुन्म अहुन्म है इसीलिये अवक्त य है और विना कथन किये श्रोता को उसका झान नहीं हो सकता इसलिये अन्य भंगों के अनुसार 'स्यात' पद लगाकर स्थालास्ति' अवस्त्य रूप बहुा भंग कहा गया।

#### सातवां भग।

ं 'स्यादस्तमेव स्यान्नाररमेव घटः स्यात + श्रश्ति + एव + स्यात + न + श्रश्ति + एव + स्यात + श्रवत्त च्य + एव + घटः)

अर्थात किसी दृष्टि से घट है, किसी दृष्टि से घट नहीं है और किसी दृष्टि से घट अवस्तव्य है।

एक देश में रत्तपर्याय की खपेता से खितत्व कीर खन्यत्र पर पर्याय की खपेता से नारितत्व तथा अन्य देश में स्वपर रूप उभाय पर्योगों की अपेता से सत्वासत्व रूप उभय पर्योगों का समकालिक कथन आत्रत्वच होने के कारण उभय पर्योगों की विवद्या के लिये स्थान अस्ति नारित युगपत आत्रत्वच्य रूप'सातवां भंग हुखा।

इस प्रकार एक धर्म को लेकर यह सप्तर्भगी कही गई है। 'नय चक्र' में तीसरा मङ्ग 'स्यादवक्तव्य' को लिखा है 'सम्मित तक' के दितीय कांड में सप्तमङ्गी के स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है, चसमें भी 'स्यादवक्तव्य' को ही सीसरा भंग बसलाया गया है। टीकाकार ने भी इसी भङ्ग को तीसरा मङ्ग माना है। इस मकार दे। इस कर में स्टीकार करते हुये 'स्यादवक्तव्य' की गयाना सकतादे। इस में स्टीकार करते हुये 'स्यादवक्तव्य' की गयाना सकतादेश में की है। किन्दु स्याद्वाद मंत्ररी 'रस्ताकरावतारिकार, 'क्यागमसार' तथा श्री क्यारमाराम श्री

महाराजकृत 'तत्व निर्णुय प्रासाद' आसदि अनेक अन्थों में

में भी 'सिय अवक्तत्र्यम् —'स्यात अवक्तत्र्यम्' की गणना चौषे भक्त के ह्रप में हुई है। इसके अतिरिक्त 'राजवार्सिक, रलोक-वार्तिक, अष्टसहस्रो आदि दिगम्बर प्रन्थों में भी 'स्यात' अवक-

व्यम्' को ही चौथा भट्ट कहा गया है और उसकी गणना विकला देशी के रूप में हुई है। सत्यतत्व केवली भगवान या बहुश्रव ही भगवान या बहुशूर ही जाने । 'आगमतार' के अनुसार सप्त-

४ स्वात श्रस्ति श्रमत्त य

६ स्यात् मास्ति अवक्तव्य

द्याव स्तह्य

७ स्यात् अस्ति नास्ति युगपत्

नगीका स्वरूप और कम इस प्रकार है --

'१ स्यात् ऋस्ति

३ स्वात मस्ति नास्ति ४ स्थात् व्यवकाय

२ स्यात् नास्ति

'स्यातद्मवक्तत्र्य की' चौथा सङ्ग कहा गया है। 'ठाणांग सूत्र'

## सप्तभंगी

### श्रनेकान्त स्वरूप का समर्थन

अपितानपित सिद्धेः १३१। (अर्पित + अन्पित + सिद्धेः)

शःदार्थ— ऋषित—सर्पणा—सपेदा। से अन्ति - अन्ति जन्य अपेदा से

स्त्रार्थ-प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है क्योंकि अर्पित याने अर्पणा अर्थात् अपेचा से और अनर्पित याने अनर्पणा अर्थात् अन्य अपेता से विरुद्ध स्वस्प सिद्ध होता है।

विशेपार्थ-च्याख्या प्रस्त—इस सूत्र का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर-परस्पर विरुद्ध किन्तु प्रमाण सिद्ध धर्मों का समन्वय एक वस्तु में किस प्रकार हो सकता है, यह बसाना। साथ ही विद्यमान अनेक धर्मों में से कभी एक का और कभी दूसरे का प्रतिपादन कैसे होता है, यह बताना इस सूत्र का उद्देश्य है।

प्रश्न-वस्तुका विशिष्ट स्थल्प कथ सिद्ध होता है, यह

चन्रहरण दे कर सममाइये।

उत्तर-विशिष्ट स्वरूप तमी सिद्ध होता है जब उसकी स्वरूप से सत और पर रूप से श्रसन माना जाता है। उदाहरण के चौर पर-आत्मा सन् है, ऐसी प्रतीतियां उक्ति में जो सत्व का ज्ञान दोता है, वह सथ प्रकार से घटित नहीं होता। यदि ऐसा हो तो आत्मा चेतनादि स्वरूप की तरह अचेतनादि पर रूप से भी सिद्ध माना जायगा। अर्थात् आत्मा में चेसनादि के समान घटत्व भी मासमान होगा । इससे उसका विशिष्ट स्वरूप सिद्ध ही नहीं होता । विशिष्ट स्वरूप का कार्य ही यह है कि वह स्वरूप से सत और पर रूप से सत्-नहीं, ज्यांत कासता । इस प्रकार आहुक कपेचा से सत्व कोर कार कपेचा से आसल ये होतों घर्म आहमा में सिद्ध होते हैं। जो यात सत्यासस्य के विषय में है वही यात निरयस्य-क्रांतिस्यस्य के विषय में भी है। निरयस्य-निरयस्य भी जातम में सिद्ध होता है। इन्य (मामान्य) हिंह से निरयस्य और पर्याय (विशेष) हिंह से अनिरयस्य। इस तरह् परस्पर विकद दिलाई देने वाले, परन्तु अपेचा मेर से सिद्ध पेस दूसरे भी एकटर अनेक्स कार्दि घर्मों का समन्वय कारमा आदि दूसरे भी एकटर अनेक्स कार्दि घर्मों का समन्वय कारमा आदि क्षानेक प्रमोशनक माने, हारी हैं।

श्रद उक्त सूत्र की दी दूसरी व्याख्या करते हैं:--

(सप्तर्भगी का स्वरूप)

े सुत्रार्थ - प्रत्येक वस्तु क्रेनेक प्रकार से व्यवहार्थ है। वर्षेकि वर्षणा और अनर्पणा वर्षात् विवक्ता के कारण प्रधान व्यवधान मान से व्यवहार की सिद्धि-उपपन्ति होती है।

### विञेपार्थ-ज्याख्या

परन —पत्ये ह बातु अनेक प्रकार से व्यवहार्य है; क्योंकि वर्षणा तथा अनर्पणा से अर्थात अपेना के कारण प्रधान अप्रधान भाव से व्यवहार की मिद्धि-उपपत्ति होनी हैं.—यह उत्रहरण के साथ-समस्त्रहरी।

ं उत्तर—अपेता भेद में सिद्ध होने वाले खनेक घर्मों में से भी कभी-दिसी एक घरों द्वारा और कभी दूसके विश्व कान्य घर्मे बंधा वस्तु का स्वब्धार होता है यह अग्नायिक जयया पापित नहीं हैं। वसीक बातु विज्ञानसमी घर्म एक साथ में विविद्या नहीं होते, प्रयोजनानुसार कभी पक की तो कभी दूसरे पर्मा. की विवद्या होती है। जब जिस धर्ग की विवद्या होती है, तब बह प्रधान और दूसरे अप्रधान माने जाते हैं। जो कर्म का कर्तो है. वही उसके फल का भोका हो सकता है। दर्भ का और तरजन्यपन का समानाधिकरण बताने के लिये आत्मा में द्रव्य दृष्टि से सिद नित्यत्व की अपेना की जाती है। इस समय इसका पर्याय दृष्टि से सिद्ध अनित्यत्व विविद्यत नहीं है, अतः वह गौए है। परन्त कर्तव्य काल की अपेदा से भोक्तत्व काल में आत्मा की अवस्या परिवर्तित हो जाती है। कर्म और फल के समय का अवस्था भेद बताने के लिये जब पर्याय दृष्टि से सिद्ध अनिस्यस्य का प्रतिपादन किया जाता है तब द्रव्य दृष्टि से निरुख्य की प्रधानता नहीं होती। इस प्रकार विवसा श्रीर अविवसा से कारण आत्मा कभी नित्य और कभी श्रानित्य कही जाती है। जब समय धर्मी की विवत्ता सम काल में होती है; तब दोनों धर्मों का स्गपत प्रतिपादन कर सकने वाले किसी वाचक शब्द के अभाव में श्रात्मा को धवक्तव्य फहा जाता है। विवद्या, श्रविवद्या श्रीर सह विवक्ता की बजह से कापर की तीन वाक्य रचनाओं के पारस्परिक विविध मिश्रए से चन्य बार रचनाएँ और भी बनती हैं: यथा —नित्यानित्य, नित्य श्रवक्तव्य, श्रनित्य श्रवक्तव्य श्रीरं नित्यानित्य अवक्तत्र्यो इस प्रकार की सात रचनाओं को सप्तमंगी कहा जाता है। इनमें से पहिले तीन वाम्य श्रीर उसमें भी दो वाक्य मूल है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दृष्टि से सिद्ध नित्यत्व और अनित्य का विवद्या की लेकर किसी एक वस्तु में सप्तमङ्गी प्रयुक्त की जा सव ती है। इसी सरह श्रन्य भी मिझ-भिन्न दृष्टि से सिद्ध किन्तु परस्पर विरुद्ध दिसाई देने वाले 'रुदव श्रमस्य, एकत्व-धनेकत्व,याच्यत्व-धवाच्यत्व । आदि धर्म यम्मो को लेकर सप्तभद्गी योजिन की जानी चाहिये। इससे एक खडी वस्तु अनेकं धर्मारमक और अनेक प्रकार के व्यवहार का विषय मानों जीता है।

बंस्तु एक होते हुये भी अनेक रूप हैं।

श्रपित श्रमित सिद्धे क्ष जे एमं जागुई से सम्य जागुई। जे सम्य जागुई से एमं जागुई॥

सथा---

एकोभाव: सर्नथा येन हष्ट. सर्नेभावा: सर्वथा तेन हष्टा ॥ सर्वेभावा: सर्वथा येन हष्टा: । एकोभाव: सर्वथा तेन हष्टः ॥

( स्याद्वाद्मव्यरी पृ० १४ )

भावोद्धाटन—प्रत्येक वस्तु स्वरूप से सत् और पर रूप से असत् होने के कारण भाव अभाव रूप है।

प्रत्येक वर्तन् स्तरूप से विश्वनान है चौर पर रूप से धिन यमान है। इतमा होते हुँचे भी वस्तु को जो सर्वया भावरूप से माना जायगा हो। एक वस्तु-के सद्भाव में सम्पूर्ण वस्तुकों का सद्भाव माना पढ़ेगा और केंद्रे भी वस्तु चपने वस्ताव वाली माला न होगी। यदि वस्तु का सर्वया खमान माना जायगा वो वस्तु मों सर्वाया रूपमान रहित मानना पहेगा।

इससे यह सिद्ध होता है कि —'घट में घट को छोड़ कर सर्व बरदुकों का कमाव मानने से घट कोनेक रूप से सिद्ध होगा।' अदा. मान होता है कि एक पदार्थ का मान करने के साथ साम अन्यपटार्थों का मान होता है। बारण यह है कि बह बससे मिम क्रि

उक् सः

[ ८७ ] सब पदार्थों की न्यावृत्ति (अभाव) का कथन नहीं कर सकता। भ्रातम में भी कहा है कि—'जो एक को जानता है, वह सबको

जानता है और जो सपको जानता है, वह एक को जानता है। इसी प्रकार जिसने एक पशर्य को सम्पूर्ण रीत्या अन ज़िया है, उसने समस्य पशर्यों को सत्र प्रकार से जान ज़िया है, उसने समस्य पशर्यों को सत्र प्रकार से जान ज़िया है और जिसने सत्र पहार्यों को सब प्रकार से जान ज़िया है, वह एक पश्चिम को भी भर्ती भीति जान ज़ेता है।

अन्य दर्शन में ख़ितकेतु के पिता अध्याी ने कहा कि 'मिट्टी के पक पियड की जानने से मिट्टी से बनी बस्तु मात्र का ज्ञान हो जाता है" यह बात भी इस सिद्धान्त को पुष्ट करती है। सब परायों को ब्यावृत्ति (ब्यावि) का कथन नहीं कर मकती। बागम में भी कहा है कि—'जो एक को जानता है, वह सबको आनता है और जो सबको जानता है, वह एक को जानता है'' इसी प्रकार जिसने एक परार्थ को सम्पूर्ण रीत्या अन लिया है, उसने समस्य परार्थों को सब प्रकार से जान लिया है और जिसने सब परार्थों को सब प्रकार से जान लिया है, वह एक परार्थ को भी मुझी भौति जान लेता है।

अन्य दर्शन में श्वेतकेतु के पिता अरुणी ने कहा कि पितृत के पक पिटड को जानने से मिट्टी से बनी बस्तु साथ का ज्ञान हो जाता है" यह बात भी इस सिद्धान्त की पुष्ट करती है।